

# श्री उड़िया बाबाजी के संस्मरण

[प्रथम खण्ड]



सम्पादकः स्वामी सनातनदेव गोविन्ददास वैष्णव प्रकाशकः श्रीकृष्णाश्रम, दावानल कुण्ड, वृन्दावन (मण्डुरा)

> प्रथम संस्करण सं॰ २०१४ मूल्य ३)

> > मुद्रक: सुभाष त्रिन्टिग प्रेस, 'तिँलक द्वार, मथुरा.

# नम्र-निवेदन

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीसे बिछुड़े हुए हमें प्रायः दस वर्ष हो गये हैं। अब उनके सदुपदेश और सुमधुर स्मृति ही इस जीवनयाता में हमारे संबल हैं। उनके सदुपदेशोंका संग्रह तो पहले ही प्रकृशित हो चुका है। एक संक्षिप्त जीवनम्त्रिचय भी छमा है। तथापि भक्तोंकी बड़ी लालसा थी कि उनकी एक विस्तृत जीवनी भी लिखी जाय। परन्तु लिखे कौन? महापुरुषोंका जीवन तो ईश्वरोंका जीवन होता है। हम सामान्य जीव उसे न तो पूरा-पूरा समक्ष ही सकते हैं और न उसे श्रमिव्यक्त करनेके लिये हमारे पास उपयुक्त शब्द-सम्पत्ति ही है। जैसे एक ही भगवान भावभेदसे भक्तोंको विभिन्न रूपोंमें भासते हैं वैसे ही महापुरुषोंक विषयमें भी उनके सभी भक्तों की एक-सी घारणा नहीं होती। श्रतः ऐसा कोई एक जीवन तो लिखा भी नहीं जा सकता जिससे सभी भक्तोंको उनके अपने-श्रपन भावकी पोषक मामग्री मिल सके। इन्हीं कार्गोंसे यह कार्य अत्यन्त आवकी पोषक मामग्री मिल सके। इन्हीं कार्गोंसे यह कार्य अत्यन्त आवकी पोषक सामग्री मिल सके। इन्हीं कार्गोंसे यह कार्य अत्यन्त आवकी पोषक होनेपर भी असस्म न हो सका।

प्रायः पाँच वर्ष हुए श्रीमहाराजजीके कुछ भक्तोंके श्राग्रहसे श्रीगोविन्ददासजी वैष्णवने उनके जीवनचरितके लिये सामग्री संग्रह करनेका कार्य ग्रारम्भ किया श्रीर इसमें उन्हें श्रच्छी सफलता प्राप्त हुई। सच पूछा जाय तो प्रस्तुत पुस्तक उनके उस श्रथक परिश्रमका ही परिणाम है। इस प्रकार प्रायः दो वर्षों में पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गयी। श्रव उसके सम्पादनकी समस्या सामने श्रायी। सामग्री बहुत उपयोगी थी श्रीर उसमें सभी प्रकारकी मनोवृत्तियोके साधकोके भाव सिन्नविष्ट थे। उन विभिन्न भाव श्रीर विभिन्न दृष्टिकोणोसे समन्वित सामग्रीके श्राघारपर कोई कमबद्ध जीवन लिखना सामान्य कार्य नही था। ग्रतः यह निश्चय किया गया कि उन संस्मरणोंको ही कमबद्ध करके ज्योंका त्यों प्रकाशित कर दिया जाय। इससे सभी प्रकारकी सामग्री लेखकोंके श्रपने-श्रपने भावोके श्रनुसार मिल जायगी श्रीर उन घटनाश्रोंके विषयमें किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी नहीं रहेगा।

यह निर्ण्य हो जानेपर उनमेसे ग्रधिकांश लेखोंको, उनकी भाषा ग्रादि का संशोधन करके, श्रीगोविन्ददासजी ने लिखा। परन्तु वे चाहते थे कि सम्पादनका ग्रन्तिम दायित्व किसी श्रन्य व्यक्तिपर ही रहे। ग्रतः इसे ग्रन्तिम रूप देनेका कार्य, मुझे ही सींपा गया। मैंने ग्रपनी योग्यताके ग्रनुसार इसका सम्पादन करनेका प्रयत्न किया है। उसमें मैं कितना सफल हुग्रा हूँ, सो तो भगवान् ही जानें।

इस पुस्तकको दो खण्डोमें विभक्त किया गया है। लेख ग्रीर लेखकोंकी दृष्टिसे दोनों ही खण्डोका समान महत्त्व रहे—ऐसा प्रयत्न रहा है। लेखोंकी भाषा तो ग्रावश्यकतांनुसार सुधारी गयी है, परन्तु घटनाथ्रों की यथार्थताका दायित्व लेखकों पर ही है । हमें किसी के विषयमें अविश्वास करने का क्या अधिकार है ? महापुरुषो के जीवन में ऐसा कीन आश्चर्य है जो दुर्घट हो। तथापि स्थानका संकोच होने के कारण बहुत-से लेख छोड़ने भी पड़े हैं भीर अनावश्यक समक्त कर प्रस्तुत लेखों की भी कुछ घटनाएँ छोड़ दी गयी है। श्राशा है, हमारी विवशताका विचार करके कुपालु लेखक हमें क्षमा करेंगे।

हमें खेद है कि इस पुस्तकमें जिनके लेख छापे जा रहे हैं उनमें से कुछ महानुभाव अब इस असार संसारको छोड़ चुके है। यहाँ उनके नामोका उल्लेख करके हम प्रभुसे प्रार्थना करते है कि वे उन्हें शाक्वती शान्ति प्रदान करें। वे है—बालब्रह्मचारी पं० श्रीजीवन दत्तजी, श्रीपल्टू बाबाजी, स्वामी श्रीविज्ञानिभक्षुजी, पं० श्रीरामानन्द जी, पं० श्रीज्योतिप्रसादजी, पं० श्रीलक्ष्मोनारायण्जी शास्त्री और श्रीविक्वम्भरप्रसादजी चन्दौसी। ये सभी महानुभाव श्रीमहाराजजी के परम भक्त और अनन्य सेवक थे।

हमारी हार्दिक इच्छा थी कि हम इस ग्रन्थको यथासम्भव गुढ, सुन्दर और ग्राकर्षक रूपमें प्रकाशित करें। इसीसे इसकी छपाई श्रादिमे हमारे श्रनुमानसे बहुत श्रधिक खर्चा लग गया। परन्तु होता तो वही है जो वे नटनागर होने देते हैं। हमें बड़े संकोचके साथ लिखना पड़ता है कि प्रूफशोधनको सन्तोषजनक व्यवस्था न होनेके कारण इस प्रथम खण्डमे बहुत-सी श्रगुद्धियाँ रह गयी हैं। कही-कहीं तो शब्द ही कुछ के कुछ छप गये हैं। उनमेसे श्रधिकांश की सूची हम इस पुस्तकके श्रन्तमें दे रहे हैं। यदि पुस्तक पढ़नेसे पूर्व श्राप उस शुद्धिपत्रके श्रनुसार उन्हें शुद्ध कर लेंगे तो श्रापको यत्र तत्र पुस्तकका आशय समभनेमें कोई अड़चन नहीं होगी। प्र ने यदि इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित करनेका अवसर दियाः इस बुटि को दूर करनेका प्रयत्न किया जायगा।

श्रस्तु, जैसा भी वना यह गुरुदेवके निजजनों द्वारा गूँथा हुः श्रद्धामय पुष्पहार उन्हींके परमपुनीत पादपद्योंमें समर्पित करता हूँ वे करुगामय प्रभु इस नगण्य भेटसे प्रसन्न होकर हमें अपने चरुष कमलोकी श्रहेतुकी प्रीति प्रदान करें।

श्रीकृष्णाश्रम, वृन्दावन / दीपावली, सं० २०१५ वि० (

विनीत: सनातनदेव

# लेखक-सूची

१. अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्थ ज्योतिष्पीठाधीश्वर

पूज्यंपाद श्रीहंरिबाबाजी महाराज 🗥

-लेखक

000000

स्वामी श्रीशान्तानन्दजी सरस्वती

न्नेह्न

| ३. पूज्य स्वामी श्रीहोरानन्दजी महाराज, संरैयापुर 🐃        | 88         |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| ४. पूज्यं स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज "                  | १प्र       |
| ५. पूज्य स्वामी श्रीशास्त्रीनन्दजी महारोज, भगवानपुर "     | 20         |
| ६. ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज, भूसी " " "          | २१         |
| ७. ं बालभ्रह्मचारी पं० श्रीजीवनदत्तजी महाराज,नरवर "       | ጹሽ         |
| ५. स्वामी श्रीमजनानन्दजी महाराज, मैनपुरी                  | 38         |
| <ol> <li>स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी भ्रवंधूत</li> </ol>      | 20         |
| ३०. दण्डिस्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी सरस्वती · · · · · · · · | यर         |
| ११. बाबा श्रीरामदासजी महाराज, करह (ग्वालियर) ""           | 219        |
| ३२: स्वामी श्रीविज्ञानभिक्षुजी परिव्राजक (विज्ञारदजी) ""  | <b>₹</b> २ |
| १३. स्वामी श्रीसिद्धेश्वराश्रमजी (दण्डिस्वामी सियारामजी)  | ሜ <b>ξ</b> |
| . १४: पं श्रीजगन्नाथजी सक्तमाली का भारत                   | વ્દસ્      |
| ृश्यः श्रीपल्टूबाबाजी, सृन्दावन ।                         | EX         |
| '१६ "एक प्रेमी"                                           | er3        |
| न्द्रेष्ठ. "एक सार्थ" 🦠 🐪 🦠 😘 🕬 🕬 🖓                       | 8:0,5      |

| लेखक                                            |                 |            | वृष्ट |
|-------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|
| १८. वावा श्रीदेवकीनन्दनगरणजी (दीनजी) व          | <b>गुन्दावन</b> | •••        | १०३   |
| १६. सेठ श्रीजुगलिकशोरजी विड्ला, टिल्ली          | •••             | •••        | 880   |
| २०. कविरत्न पं० श्रीराघेश्यामजी कथावाचस्परि     | त वरेली         | •••        | 888   |
| २१. प्रो० घीगंगाशरएाजी 'शील' एम्० ए० च          | <b>न्दौसी</b>   | •••        | 888   |
| २२. पं० श्रीसुवोधचन्द्रजी, चन्द्रनगर (बदायूँ)   | •••             | •••        | १२०   |
| २३. श्रीमान् ठाकुर श्रीकञ्चनसिंहजी साहव, ग      | रहा (एट         | <b>11)</b> | १२५   |
| २४. श्रोमती ठकुरानी साहिवा, गोरहा (एटा)         | *               | •••        | १२६   |
| २५. ठाकुर श्रोनाहरसिंहजी वी० ए० गोरहा           | (एटा)           | •••        | 358   |
| २६. पं० श्रीरामानन्दजो, दिल्ली                  | •••             | •••        | १३५   |
| २७. पं० श्रीज्योतिप्रसादजी, दिल्ली,             | •••             | •••        | १३६   |
| २८. श्रीविपिनचन्द्र मिश्र एडवाकेट, दिल्ली       | •••             | •••        | १३८   |
| २६. पं० श्रीशङ्करदेवजा शर्मा स्रायुर्वेदाचार्य, | दिल्ली          | •••        | .\$88 |
| ३०. श्री ॐ प्रकाश गौड़, दिल्ली                  | •••             | •••        | १४८   |
| ३१. श्रीवारूमलजी, दिल्ली                        | •••             | •••        | १५४   |
| ३२. श्रीपरमानन्दजी दोक्षित, दिल्ली              | •••             | •••        | - १५७ |
| ३३. श्रोशिवचरणलालजी शर्मा, दिल्ली               | •••             | •••        | १८१   |
| ३४. श्रीगौरीशंकरजी खन्ना, दिल्ली                | •••             | •••        | १८६   |
| ३५. पं० श्रोदेशराजजी, मौजमपुर (एटा)             | •••             | •••        | १६२   |
| ३६. पं० श्रीदातारामजी, वृन्दावन 🕝               | •••             | •••        | १९६   |
| ३७. पं० श्रीकृष्णगोपालजी, वृन्दावन              | •••             | •••        | १६५   |
| ३८. गोस्वामी श्रीहरिचरणजो पुजारी वृन्दाव        |                 | •••        | २०५   |
| ३६. पं० श्रीलक्ष्मीनारायणजी शास्त्री, सुनामई    |                 | •••        | २१०   |
| ४०. पं० श्रोभगवद्दासजी, सहता (ग्रागरा)          | ***             | •••        | . 588 |
| ४१. पं० श्रीकृष्णवल्लभजी वैद्य (श्रीलल्लूजी),   | म्रनूपशहर       | ***        | . २२५ |

| लेखक                                                |           |        | वृष्ठ |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
| <b>४२. पं० श्रीलालजो याज्ञिक, ग्रनू</b> पशहर        | ***       | ***    | २३७   |
| ४३. पं० श्रीबद्रीप्रसादजी, ग्रनूपशहर                | ***       | ***    | २४४   |
| ४४. मास्टर श्रीहरिदत्तजी जोशी, ग्रनूपश्रहर          | •••       | ***    | २४७   |
| ४५. पं० श्रीबद्रीशंकरजी मेहता, श्रनूपशहर            | •••       | ***    | २५६   |
| ४६. सेठ श्रीकेशवदेवजी, भ्रनूपशहर                    | ***       | ***    | २६१   |
| ४७ पं० श्रीमोतीदत्तजी शर्मा, ग्रनूपशहर              | ***       | ***    | २६४   |
| ४८. श्रीयुत श्रीरामजी भारती, ग्रनूपशहर              | ***       | ***    | २६६   |
| ४९. पं० नन्नामल मिश्र, श्रनूपशहर                    | ***       | ***    | 200.  |
| ५०. पं० श्रीरामप्रसादजी 'भाई साहब' व्याया           | मिचशारद   | भ्रनू. | २७३   |
| ५१. एक गरीब लड़की, श्रनूपशहर                        | •••       | •••    | २७५   |
| ५२. श्रीभगवती प्रसादजी ग्रनूपशहर                    | •••       | ***    | २८४   |
| ५३. श्रीहरिक्षंकरजी गुप्त कैमिस्ट, ग्रनूपशहर        | •••       | ***    | २५७   |
| ५४. श्रीज्वालासिंहजी प्रबन्धक भृगुक्षेत्र, भेरि     | या        | •••    | २८६   |
| <b>५५. श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, सम्पादक 'क</b> र | यारा' गोः | रखपुर  | 780   |
| ५६. पं० श्रीजनार्देनजी चतुर्वेदी, हाथरस             | ***       | •••    | 339   |
| ५७. पं० श्रीरामदत्तजी वैद्यं, हाथरस                 | ***       | ***    | 308   |
| ५८. श्रीगरोशीलालजी, हाथरस                           | ***       | •••    | ३१०   |
| ५६- श्रीशंकरलालजी गर्ग, हाथरस                       | ***       | •••    | ३२०   |
| ६०. श्रीराघेश्यामजी सेक्सरिया, हाथरस                | ***       | •••    | ३२८   |
| ६१. श्रीजगन्नाथप्रसाद जालानं, हाथेरस                | •••       | •••    | ३३६   |
| ६२. पं० श्रीवंशगोपालजी तिवारी, ड्राइंग मार          | स्टर, हाथ | रस     | 388   |
| ६३. श्रीमती ग्रन्नपूर्णादेची, हाथरस                 | •••       | •••    | ३४२   |
| ६४. बाबू मिश्रीलालजी एडवोकेट, श्रलीगढ़              | ***       | •••    | ३४६   |
| ६५. श्रीरामस्वरूपजी केला. ग्रलीगढ                   | ***       | ***    | 340   |

| लेखक                                       |         |       | पृष्ठ       |
|--------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| १६. पं० श्रीभूदेव शर्मा, ग्रलीगढ           | •••     | • • • | ३५७         |
| ६७. श्रीसाहिवसिंहजी वैद्य, ग्रलीगढ         | • •     | •••   | ३६२         |
| ६८. वहिन श्रोनारायगोदेवी, ग्रलीगढ़         | •••     | •••   | ३६८         |
| ६९. श्रीऋपिजी, घलीगढ़                      | ***     | •••   | ३७२         |
| ७०. श्रीमिश्रीलालजी मुंसरिम, श्रलीगढ़      | •••     | •••   | ३७६         |
| ७१. भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिलखुवा          | •••     | • • • | <i>७७</i> इ |
| ७२. डाक्टर मोहन वार्ग्गेय, डिवाई           | •••     | ***   | इहइ         |
| ७३. श्रीमु शीलालजी ड्राइङ्ग मास्टर, बुलन्द | शहर     | •••   | <b>38</b> % |
| ७४. श्रीमतो द्रौपदी देवी, बुलन्दशहर        | •••     |       | 800         |
| ७५. ठाकुर ग्रमरदेवजी (भक्त मुनीमजी), कु    | लन्दशहर | ***   | ४०२         |
| ७६. श्रीमुं शीलालजी, देदामई (ग्रलीगढ़)     | •••     | •••   | ४०७         |
| ७७. वहिन श्रीरामकुँवरिजी, देदामई (ग्रली    | गढ़)    | •••   | 308         |
| ७८. वहिन श्रीराजकुँवरिजी, देदामई (श्रली    | गढ)     | •••   | ४२०         |
| ७१. श्रीहरिशंकरजी, देदामई (म्रलीगढ़)       | •••     | ***   | ४२६         |
| ५०. भक्त सोहना, देदामई (म्रलीगढ़)          | •••     |       | ४३३         |

# श्री उड़िया बाबाजी के संस्मरण

[प्रथम खण्ड]

# भीपूर्णानन्दाष्टकम्

पावनं परमं पुण्यं पद्मपत्रमिव स्थितम् । पूर्णप्रे मप्रदातारं (श्री) पूर्णान्न्दं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ मुखदं शान्तिद सौम्यं सिन्दितन्दिवग्रहम् । सारासारप्रवक्तारं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम् ॥ २ ॥ भजनं भाजनं भव्यं भिक्तभावप्रदायकम् भक्तानन्दकरं भाव्यं (श्री) पूर्णानन्दं नमान्यहम् ॥ ३ ॥ मानदं मोहकं मुख्यं मानातीतं मनोहरम् । भुक्तिमुक्तिप्रदातारं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम् ॥ ४ ॥ सार्किकं तर्केहन्तारं तकतिति तु तुष्टिदम् । त्यनतदण्डं तुरीय तं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम् ॥ १ ॥ परापरं परातीतं पालकं परमेश्वरम पुरीनिवासिनं पुण्यं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम् ॥ ६ ॥ लीकिकं वैदिकं शास्त्रं ज्ञानविज्ञानसंयूतम् । भक्तान् शिक्षयते यस्तं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम् ॥ ७ ॥ लेह्यं चीप्यं च पेयं च सुचर्व्यं भोज्यमेव च । भुं क्ते भोजवते यस्तं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम् ॥ = ॥

> पुण्यं पापहरं स्तोत्रं यः पठेद्भवितभावतः। न त्वसौ भयमाप्नोति न टुःखं न पराभवम्।।



श्री उड़िया वावाजी

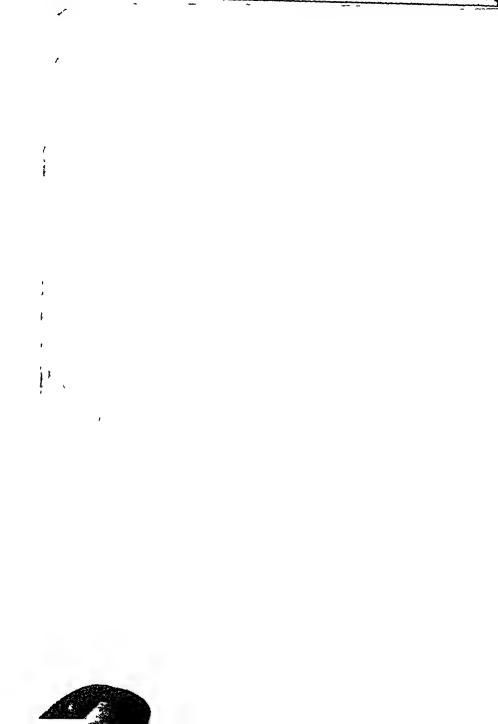

### अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीशान्तानन्दजी सरस्वती

#### प्रथम दर्शन

घ्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्चनुतं शरण्यम् । भृत्यात्तिहं प्रणातपालभवाव्घिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारिवन्दम्।।

परम पूज्यपाद प्रातःस्मरगीय श्रीमहाराजजीका परिचय मुभे उस समय मिला था, जब मै सन् १९४२ ई० में चित्रकूटमें भ्रमण कर रहा था। उन दिनों मै एक श्रनुभवी गुरुकी खोजमे था, जो मुक्ते ससारसागरसे निकालकर परमानन्दकी प्राप्ति करा डें ।- एक महात्माने मुभे श्रीमहाराजजीका नाम सुनाया ग्रीर बतलाया कि वे बडे अनुभवी, उदार, सर्वगुरासम्पन्न उच्चकोटिके महात्मा है। गंगाजीके किनारे रामघाट, कर्णवास ग्रादि स्थानोंमें विचरते रहते हैं। नाम सुनकर मुभे बड़ा हर्ष हुन्रा ग्रीर मनमें ऐसी उत्कण्ठा हुई कि शीघ्र चलकर दर्शन करूँ। सौभाग्यसे प्रयागके कुम्भमें मुभे श्रीग्रानन्द ब्रह्मचारी मिल गये। उनके द्वारा मुभे श्रीमहाराजजीका विशेष परिचय प्राप्त हुम्रा । मैं उनके साथ श्रीहरि बाबाजीके बाँध पर पहुँचा, जहाँ उन दिनो श्रीमहाराजजी विराजमान थे। उस समय होलीके ग्रवसरपर वहाँ श्रीचैतन्यमहाप्रभुका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था । श्रीमहाराजजीके दर्शन करके चित्त बड़ा प्रसन्न हुम्रा । परन्तु महापुरुषोंकी महिमा बड़ी विचित्र होती है— 'संतकी महिमा वेद न जाने।' बड़ी कठिन परीक्षा हुई। परन्तु भगवत्कृपासे अन्तमें शरए। मिल गयी।

श्रीमहाराजजीके यहाँ सत्संगका सुन्दर सुयोग था । वेदान्त-विषयमे जिज्ञासुयोके गम्भीर प्रश्नोत्तर होते थे। परन्तु श्रपने-राम तो (सगुगा ब्रह्म-रित उर ग्रिषकाई वाले थे। इसलिए एकान्तमें ही ग्रिवक रमते थे। उन्ही दिनों स्वामी श्रीग्रखण्डानन्दजी सरस्वती संन्यास लेकर तुरन्त वहाँ ग्राये हुए थे। मै ग्रिवकतर उन्हीके पास रहता था ग्रीर वे ही साधनविषयमे मुक्तपर विशेष कृपा रखते थे।

#### सेवा और साधनकी प्राप्ति

इसके कई वर्ष पश्चात् एक दिन प्रात.काल वृन्दावनमे स्वामी श्रीश्रखण्डानन्दजीसे श्रीमहाराजजीके सम्वन्धमे वातचीत हो रही थी। उन्होने कहा, "यदि तुम भगवान् रामको प्रसन्न करना चाहते हो तो श्रीशङ्करजीको सेवा करो। हमारे श्रीमहाराजजी शङ्कर-स्वरूप ही है। उन्होकी सेवासे तुम श्रपना श्रभीष्ठ प्राप्त कर लोगे।" प्रारच्य श्रनुकूल था। श्रतः श्रीमहाराजजीकी श्रोरसे स्वीकृति मिल गयी। वैशाख शु० ६ सन् १६४५ ई० से मैं श्रीमहाराजजी की चरणसेवामे रहने लगा। नित्य नए श्रनुभव होते थे। वे मेरे मन की एक-एक वृत्तिको क्रियारूपमें परिणत होनेसे पहले ही जान लेते थे श्रीर कछवी जैसे श्रपने श्रण्डोंकी रक्षा करती है वैसे ही, मैं दूर रहूँ ग्रथवा समीप, हर समय व्यवहार श्रीर परमार्थ दोनोहीमे मेरी रक्षा करते थे।

वृन्दावनकी ही एक घटना है। एक दिन मैने सोचा, लोग कहते है कि श्रीमहाराजजीको अन्नपूर्णा सिद्ध है, इनके पास कोई भूखा नहीं रह सकता। ग्राज मैं भोजन नहीं करूँगा। इस वातकी चर्चा मैने किसीसे नहीं की । सारा दिन वीत गया। रातके नौ वजे कीर्तन समाप्त होने पर श्री महाराजजी कुटियामें श्राये। एक घण्टे तक सत्संग होता रहा। अन्तमें सब लोग प्रणाम करके चले गये।
मै सोच ही रहा था कि आज तो मेरा व्रत पूर्ण हो गण कि इतने
ही में आप बोले, "रामजी\*! बेटा! देखो, नीचेसे दो रोटी और
साग ले आओ।" मै नीचे गया तो देखा एक कटोरेमे दो रोटी
और साग रखे हैं। लाकर श्रीमहाराजजीको दिया। उसमें से थोड़ा
सा पाकर मुभे देते हुए बोले, "बेटा! यही पर पा लो।" मैं आश्चर्य
में पड़ा। मुखसे निकल गया, "महाराजजी! मेरी तो इच्छा नहीं
है।" आप बोले, "नही, कोई नुकसान नही करेगा।" उन दिनों
मेरे लिये कठोर आज्ञा थी कि केवल एक बार मध्याह्ममे ही भोजन
करना, और आज रात्रिके दस बजे स्वयं ही उस नियमको तुडवा
रहे हैं? आखिर दिनभरके उपवासके पश्चात् रात्रिके दस बजे
मुभे पारण कराकर उन्होने अपनी बात रखी। उस दिनके पश्चात्
फिर कभी रात्रिके समय आपने मुभसे भोजन के लिये नही पूछा।
ऐसी अनेक घटनाएँ प्राय. हुआ करती थो। '

श्रीमहाराजजी <u>ग्रासन, प्राणायाम ग्रीर योग सम्बन्धी क्रियाएँ</u> बड़ी सुगमतासे समभा दिया करते थे। ग्रब भी स्वप्न तथा जाग्रत मे उनसे सम्बन्धित ग्रनेक घटनाएँ होती रहती है।

#### लीलासवरणके पश्चात्

श्रीमहाराजजीने जब श्रपनी लौकिक लीला संवरण कर ली तो श्रपना कोई सहारा न देखकर उनके वियोगमें बड़ी व्याकुलता हुई। मनमें श्राया कि चलो उत्तराखण्डमें चलकर श्रपना जीवन समाप्त कर दें। इसी संकल्पसे स्वामी श्रीश्रखण्डानन्दजीके साथ उत्तराखण्ड की यात्रा की। परन्तु देहरादून पहुँचकर श्रीस्वामीजी

<sup>\*</sup> बाचार्यचरण का पूर्वाश्रम का नाम ।

तो मनोरखनमे लग गये, किन्तु मुक्ते वहाँ भी श्रीमहाराजजीके वियोगमें स्मशान-सा लगता था। श्रतः में विना किसीसे कुछ कहे चल दिया श्रीर यमुनोत्तरी होता हुश्रा गंगोत्तरी पहुँचा। वहाँ रात्रि-मे, स्वप्नमे मकरवाहिनी भगवती भागीरथी श्रीगंगाजीने दर्शन दिया श्रीर कहा, "वेटा! घवराश्रो मत। तुम्हें महाराजजीके दर्शन श्रवश्य होगे।" यह कह कर वे श्रन्तर्थान हो गयी श्रीर मेरी निद्रा खुल गयी।

प्रात.काल होनेपर मैं गंगातटकी एक जिलापर वैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देरमे मुभे ऐसा प्रतीत हुम्रा कि वहाँका स्थान नहीं है, श्रीवृन्दावनका ग्राश्रम है। श्रीमहाराजजी ग्रर्धपद्मासनसे बैठे है ग्रौर में उनके चरएोपर सिर रखकर कह रहा हूँ, "महाराजजी! मुभे मत छोडिये।" वे कह रहे हैं, "तुमने मेरे पास रहकर क्या नहीं सीखा है ? देखों, मैं तो स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, सदा तुम्हारे पास ही हूँ ग्रीर रहूँगा भी। तुम्हारे सामने जो घटनाएँ हुई हैं, वह सव तो माया का खेल था। तुम दु:ख मत मानो। जव मैं तुम्हारा रक्षक सर्वदा तुम्हारे पास हूँ तो फिर चिन्ता क्यों करते हो ?" इसके पञ्चात् ग्रांखोके सामनेका दृश्य बदल गया। देखता हूँ कि वही गंगातट है, मै शिलापर वैठा हुन्ना हूँ ग्रीर नीचे श्रीगंगाजी कलरव करती तीव्र वेगसे वह रही है । इस घटनासे मनमे हर्प श्रीर विपाद दोनो हुए। श्रीमहाराजजीके वाक्योंको स्मर्गा करके उठा ग्रीर निवासस्थानपर ग्राया । यह स्पष्ट ग्रनुभूति यात्रामें महीनों मानस नेत्रोके सामने नाचती रही। ग्राज भी उस घटनाका स्मर्ग करके हृदय भर ग्राता है।



#### संन्यास यहणाकी प्रेरणा

एक बार अनुपशहरके पास अवन्तिका देवीके स्थान पर मै इस संकल्पसे कि भगवतीके दर्शन होते है या नहीं, रात्रि-भर मन्दिरमें बैठा रहा। प्रात काल मन्दिरमें ही शवासनसे लेट गया। निद्रा आगयी। ऐसा मालूम हुआ कि कोई स्त्री कह रही है, "तुम भी तो श्रीमहाराजजीकी ग्राज्ञाका पालन नही करते।" मैंने पूछा, "मैं किस ग्राज्ञाका पालन नहीं करता ?" उत्तर मिला, "तुमको महाराजजीने दुर्गापाठकी याज्ञा दी थी, सो तुमने छोड़ दिया है।" इसके पश्चात् मै जग गया और वहाँसे अनूपशहर थ्राकर इकतालीस दिनोंमें शतचण्डीका श्रनुष्ठान किया। श्रनुष्ठान-समाप्तिके तीसरे दिन मै गगोश-मन्दिरमे सोया हुन्ना था। प्रातःकाल पाँच वजे स्वप्नमे श्रीमहाराजजीने श्राज्ञा दी कि जाग्रो, तुमको पूर्व-में ऐसे महातमा मिलेगे जिनसे मिलकर तुम्हें चित्तमे विशेष सन्तोष प्राप्त होगा । वे मेरे स्वरूप ही है । जब मेरी नीद खुली, तो सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ ? किससे पूछूँ ? उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे मनमें ब्रह्मचर्याश्रमसे संन्यास ग्रह्ण करनेकी इच्छा हुई श्रीर मैने प्रयाग म्राकर ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वतीसे विधिवत् संन्यास ग्रहरा किया। इस प्रकार श्रीमहाराजजीके उन वचनोंकी संगति ठीक-ठीक लग गयी, जो उन्होंने अनुष्ठानके अनन्तर मुक्तसे कहे थे।

#### पीठस्थ होनेके पश्चात्

श्रभी मार्गशीर्ष कु० २ सं० २०१० की वात है। एक दिन रात्रि-के समय मैं पीठके विषयमें विचार कर रहा था। श्रन्तः करणमें कोई ठीक-ठीक समाधान नहीं होता था। संकल्प-विकल्पमें ही ग्रधिकांग रात्रि व्यतीत होगयी। प्रात काल चार वजे श्रीमहाराजजीके दर्गन हुए। मैंने प्रार्थना की कि मै अपनी इच्छासे नही,
भगवत्प्रेरणा या प्रारव्धवश ही इस पीठपर श्राया हूँ। यदि भगबत्प्रेरणा है, तो इसके विरुद्ध संघर्ष नही उठना चाहिये था। ग्रीर
यदि नंघर्प है, तो इसे भगवदिच्छा नही कह सकते। इस सम्बन्धमें
ग्रापकी क्या राय है? इस पर श्रीमहाराजजी ने कहा, "देखो,
इसीलिये मैंने तुम्हे तुम्हारे गुरुके पास कर दिया है। वे ही तुम्हारी
रक्षा करेंगे। तुम अपने गुरुकी श्राज्ञाका पालन करो। इसीसे
तुम्हारा कल्याण होगा।" फिर दुर्गापाठके विषय मे पूछनेपर
ग्रापने ग्राज्ञा दी कि ग्रव तुम दुर्गापाठ मत करो। ग्रव यह तुम्हारे
लिये उपयोगी नही है। इसके पश्चात् नीद खुल गयी ग्रीर बड़ा
कीतृहल मालूम हुग्रा।

श्रीमहाराजजी का जीवन चलते-िफ्रिते ब्रह्मका जीवन है। उनमे हमे श्रात्मारामता, पूर्णकामता, ज्ञान, वैराग्य, तितिक्षा, उपरित, समता, सरलता, क्षमता, त्यान, नि स्पृहता, श्रसङ्गता, निर्भयता श्रीर उदारता श्रादि श्रनेक सद्गुणोंका साक्षात् दर्शन होता है।

> ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने । न्योमवद्न्याप्तदेहाय दक्षिग्यामूर्त्तये नमः ॥ भावाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कहिचित् । ग्रद्वैतं त्रिपु लोकेषु नाद्वैतं गुरुगा सह ॥



## पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजी महाराज

बाबाका प्रत्येक भक्त जैसे यह अनुभव करता है कि वे सबसे अधिक मुभसे ही प्रेम करते थे, उसी प्रकार मेरा भी यही अनुभव है कि इस शरीरपर बाबाका अपार प्रेम था। उनका प्रेम माता-पितासे भी वढकर था। वावा साक्षात् प्रेमकी मूर्त्ति थे। मुभे तो यह स्पष्ट दीख रहा है कि वाबाने मुभ पर जितना प्रेम किया उतना विश्वमें और किसीने नहीं किया। बावा और मुभमें संकोचवश कभी खुलकर बात नहीं होती थी। कदाचित् एक दो बार ही ऐसा अवसर आया है जब हम दोनोमें थोडी बात हुई हो। ऐसा भी देखनेमें आया कि यदि बाबा कथा कहते होते और मैं पहुँच जाता तो वे एक जाते थे। कीर्तनकी घण्टी बजते ही बाबा कहने लगते, 'अरे! चलो, चलो, हरिबाबा कीर्तन में पहुँच गये, और स्वयं भी शीघ्रतासे चल देते।"

एक बार मै बाबाका दर्शन करने रामघाट गया श्रीर रात्रि में पक्षवटीमें सोया। श्राश्विनका महीना था। रात्रिमें मुक्ते ठण्ड लग रही थी। परन्तु मैं सो गया। रातमें बाबा श्राये श्रीर चुपकेसे मुक्ते कम्बल श्रोढाकर चले गये। प्रातःकाल जब मैं पता लगाने लगा कि रातमें मुक्ते कम्बल किसने श्रोढ़ाया तो किसीने भी नहीं बताया। श्रन्तमें पता चला कि बाबा ही श्रोढ़ा गये थे। इतना स्नेह वे करते थे।

, एक बार मैं बाँघ पर बीमार पड़ा। शारीरिक कष्ट विशेष नहीं था। किन्तु बुखार हर समय बना रहता था। शरीर सूखकर लकड़ी- सा हो गया था। डाक्टर-वैद्य निराश हो चुके थे। सब लोग ग्रत्यन्त दुली हो रहे थे श्रीर मेरे जीवनकी ग्राशा छोड चुके थे। वृन्दावन-में तो यहाँ तक वात फैली कि हिर वावा मर गये। एक दिन रात्रि-मे वावा श्राये श्रीर सवको वाहर करके स्वयं किवाड़ वन्द कर लिये। में मरणासन्न श्रवस्थामें पड़ा हुग्रा था। वाबाने मेरे ग्रासनपर लेटकर मुक्ते हृदयसे लगाकर गांढ श्रालिंगन किया। उनके प्रेम भरे श्रालिंगनमे ऐसी शक्ति थी कि मै उसी समयसे श्रच्छा हो गया। इस प्रकार मेरा यह जीवन श्रीर साधन वावाका ही दिया हुग्रा है।

में प्रारम्भमे जब मैं बाँधके समीपवर्ती गाँवोमें संकीर्तन करने-कराने लगा तो गंगा तटपर रहनेवाले जितने ज्ञाननिष्ठ सत थे प्रायः उन सभोने संकीर्तनका विरोध किया । कहने लगे, "संन्यासी होकर कीर्तनमे नाचते हैं!" एक वावा ही ऐसे थे जिन्होंने सच्चे हृदयसे हरिनामसंकीर्तनका समर्थन किया, श्रौर केवल मौखिक समर्थन ही नही प्रत्युत् जीवनभर स्वयं भी उसका प्रचार करते रहे। यदि वावा न होते तो यह संकीर्तनप्रचार कभीका बन्द हो गया होता, मेरे मनमें कई वार सकीर्तनोत्सवोको वन्द कर देनेकी श्रायी, परन्तु वावा सदैव प्रोत्साहन देते रहे। वे कहा करते थे कि हमे तो महोत्सव करना है, दूसरे क्या कहते है—यह देखना नहीं है।

स्कीर्तनके प्रारम्भमे ॐकार-ध्विनके प्रश्नको लेकर वडा श्रान्दोलन चला। श्री करपात्रीजी ग्रादि महात्माग्रोने इसका विरोध किया ग्रीर मेरे पास समाचार भेजे। परन्तु वावाने स्पष्ट कह दिया—"हरिवावा महात्मा है, वे जो करते हैं ठीक ही करते है। उसमें कुछ भी ग्रनुचित नही है।"

कभी-कभी ऐसा भी हुम्रा कि कथा कहते समय मै ऐसा मर्थ

कर देता जो टीकाकारोके ग्रर्थंसे भिन्न होता। परन्तु बाबा कहते, "नहीं, हरिवावा जो ग्रर्थं करते हैं वहीं ठीक है।" बाबाने ही लिलताप्रसादको प्रोत्साहन देकर मेरा जीवन-चरित लिखवाया। जब वह लिखनेमे ग्रपनी ग्रसमर्थता प्रकट करता तो वे कहते—"नहीं रे! तू जो लिखेगा वहीं ठीक होगा।" अमें मैने कभी ग्रपनेको बाबाके बराबर ग्रासनपर बैठने योग्य नहीं समभा। मुक्ते सदैव इस वातसे संकोच होता था। परन्तु यदि मैं उनके बराबर ग्रासनपर नहीं बैठता था तो वे उदास होजाते थे। इससे उनकी प्रसन्नताकिलये मुक्ते भी ग्रासनपर बैठना पडता था।

सं० १६६५ की श्रीकृष्णजन्माष्ट्रमीकी रातको मैंने श्रीवृत्दा-वनमे एक स्वप्न देखा कि यूनीविसटीकी ऊँची परीक्षामे मैं सबसे ग्रियिक नम्बरोसे पास हुग्रा हूँ। उसी समय एक व्यक्ति कहने लगा, "ग्रबसे पहिलेकी परीक्षाग्रोमें दूसरे लोग इससे भी ग्रियिक नम्बरों-से पास हो चुके हैं।" तब बाबा बोल उठे—"नहीं, इतनी कठिन परीक्षा इससे पहिले कभी हुई ही नहीं थी।"

भक्तियोगमे श्र<u>द्धा ही प्रधान है।</u> जिनके हृदयमें श्रद्धाकी कमी है वे भक्तिमार्गके श्रधिकारी ही नही है। <u>शिष्यके</u> लिये यह श्रद्धा कि मेरे गुरुदेव साक्षात् भगवान् है परम श्रावश्यक है। चाहे

क्षित समय सत्संगमें श्रीहरिवावाजी उपयु त शब्दोमें श्रीमहाराजजी-के सम्बन्धमें ग्रपने हार्दिक उद्गार प्रकट कररहे थे उस समय पण्डित सुन्दर लालजी उनके पास ही बैठे थे। इन वाक्योको सुनकर वे गद्गद् होगये ग्रीर वोल उठे, "महाराज! बाबाने तुम्हारे एक कुत्तेका भी बड़ा घादर किया है। वे धपने ग्रादिमयोका उतना घ्यान नही रखते जितना तुम्हारे लोगोंका रखते थे।" यह कहते-कहते पण्डितजी का गला भर ग्राया। गुरु पूर्णतया योग्य न हो तो भी जिस शिष्यकी ऐसी हढ धारणा है कि मेरे गुरु परमेश्वर है उसका कल्याण अवश्य हो जायगा। वह जो चाहेगा उसी गुरुके द्वारा प्राप्त कर लेगा। परन्तु जिसके हृदय मे श्रद्धा नही है उसके सामने साक्षात् भगवान् आ जाये तो भी वह उनसे कुछ लाभ नही उठा सकेगा। एक वार वांधपर वावाने ऐसी श्रद्धाके विपयमे एक कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार है—

प्राचीनकाल की वात है, एक घनाढ्य पुरुष था। उसके घर में एक छोटा वालक, खी तथा ग्रन्य कई प्राणी थे। वह श्रद्धालु श्रीर विश्वासी भक्त था तथा संत-महात्माश्रोका वड़ा प्रेमी था। उसके गुरु वहुत योग्य नहीं थे, तथापि वह उनमें परमेश्वर-बुद्धि रखता था। एक दिन गुरुने किसीके यहाँ चोरीाक ग्रन्न भोजन कर लिया ग्रीर उस दूपित ग्रन्नके प्रभावसे उनकी बुद्धि मिलन हो गयी। कहावत है—'जैसा खावे ग्रन्न, वैसा वने मन।' संयोग की वात उसी दिन घनीका सुन्दर वालक, जिसके शरीरपर सहस्रों रुपयोके वहुमूल्य ग्राभूपण् थे, खेलता हुग्रा गुरुजीके पास ग्राया, एकान्तमे वालकके शरीर पर सहस्रों रुपयेके वहुमूल्य ग्राभूपण् देखकर गुरु के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उसने वालकको गला घोटकर मार डाला ग्रीर उसके सारे ग्राभूपण् उतार कर लाशको सन्दूकमें वन्द कर एक ग्रीर छिपा दिया।

उघर जव वालकके श्रानेमे विलम्ब हुश्रा तो सारे घरमें खलवली मच गयी। दूँ इ-खोज होने लगी, पर कही पता न चला। यह सोचकर कि कदाचित् वालक गुरुजीके पास चला गया हो धनी स्वयं उनके पास श्राया श्रीर उनसे वालकके विषयमे पूछा। महात्मा सीचे थे, वोले—"भाई! तुम्हारा वालक श्राया तो था, परन्तु मैने उसे मार दिया है।" यह सुनकर धनी वोला—'नही,

महाराज ! ग्राप तो परम कृपालु हैं, ग्राप भला बच्चेको कैसे मार सकते है ? ग्राप मेरी परीक्षा ले रहे है ।" महात्मा बोले—"ग्ररे भाई ! मै परीक्षा नही ले रहा हूँ । मैने सचमुच ही बालकको मार दिया है । तुम्हें विश्वास न हो तो उस सन्दूकको खोलकर देख लो ।" धनीने सन्दूक खोली तो सचमुच बालकको मरा पाया । उसने लाश बाहर निकाली ग्रौर गुरुजी से कहा—"महाराज ! मुभे तो विश्वास नही होता कि ग्राप बालकको मार सकते है । परन्तु ग्रापके कथनानुसार यदि ग्रापने ही मारा है तो ग्रापकी चरण-धृलि इसे जिला भी सकती है । ग्रापकी चरणरजके प्रताप से क्या नही हो सकता ।" इतना कह कर उसने गुरुजीकी चरणधूलि ली, थोड़ी वालकके सिरसे स्पर्श कराई ग्रौर थोड़ी उसके मुखमें डाली, ग्रौर बोला—"हे मेरे गुरुदेवकी चरणधूलि ! तेरे प्रतापसे मेरा मरा हुग्रा बालक जी उठे ।" इतना कहते ही बालक जी उठा ग्रौर पिता ने उसे हृदयसे लगा लिया । सच है—

यह घटना देखकर महात्माको बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा ग्रीर साथ ही ग्रिमिमान भी ।

भगवान् किसीका अभिमान नहीं रखते। कुछ दिन वीत जाने पर फिर वैसा ही कुयोग जुट गया। इस बार पड़ोसीका एक बालक मिल गया। महात्माको गर्व तो था ही, उस बालक को मार कर उसके आभूषण उतार लिये और उसे सन्दूकमें बन्द करके एक ओर छिपा दिया। पड़ोसी बालकको दूँ इता महात्माके पास आया और उनसे उसके विषयमें पूछा। महात्माने पहले ही की भाँति सारी

सची वात सुना दी। पड़ोसीने सन्दूक खोलकर वालककी लाश निकाली ग्रीर शोक तथा क्रोबके ग्रावेशमें ग्राकर कहने लगा— "ग्ररे मूर्ख ! तू साधु है या कसाई। तूने मेरे वालककी हत्या की है, इसका फल तुभे ग्रभी चखाता हूँ।" महात्मा बोला—"ग्ररे मूर्ख ! क्या वकता है ? में महात्मा हूं। मेरी चरणघूलिके प्रभावसे मृतक भी जीवित हो सकता है।" पडोसी वोला, "तू महात्मा है ही नही। तू तो हत्यारा है। मै अभी राजाको सूचना देता हूँ और तुभे जेल की हवा खिलाता हूँ।" महात्माने पुनः जोर देकर कहा "अरे भाई! तू मेरी चरणरज लेकर देख तो सही, वालक जीवित होता है या नही।" पड़ोसीके हृदयमे श्रद्धा-विश्वास तो था नही। फिर भी उसने जैसे-तैसे महात्माकी चरग्। घूलि ली, वालकके मुख में डाली ग्रीर उसके मस्तकपर लगायी। परन्तु वालक जीवित न हुग्रा श्रव वह वोला "प्रव तुभे अपनी करतूतका फल भोगना पडेगा।" महात्मा-ने कहा, "ग्रन्छा, तू मेरे शिष्यको तो बुला। देख, वालक जीवित होता है या नही ?" पड़ोसीने शिष्यको बुलाया। उससे महात्माने पूछा, "क्यों भाई । मेरी चरणरजके प्रतापसे क्या यह वालक जीवित नहीं हो सकता ?" शिष्यने पूर्ण विश्वासपूर्वक कहा, "क्यो नही जी सकता गुरुदेव ! ग्राप साक्षात् परमेश्वर हैं। ग्रापकी चरणवूलिके प्रभावसे यह वालक अवश्य जीवित हो जायगा, इसमे कोई सन्देह नही।" दतना कहकर उसने ज्यों ही गुरुकी चरणाधूलि लेकर वालकके सिरसे लगायी ग्रौर उसके मुँहमे डाली कि वालक जी उठा। यह देखकर पड़ोसीके हर्ष ग्रीर ग्राश्चर्यका ठिकाना न रहा श्रौर महात्मा का श्रभिमान भी गल गया। सभीने श्रद्धा-विश्वास-को महिमा स्वीकार की । श्रद्धा-विश्वासमे ग्रपार शक्ति है-(विश्वासं फलदायकम्।

बाबाकी वाणी ब्रह्मवेत्ताकी वाणीके समान मधुर थी। शास्त्रमें लिखा है कि ब्रह्मवेत्ताकी वाणी मधुर होती है। वे केवल वाणीसे ही लोगोको श्राकांषित कर लेते थे। ग्रन्य महापुरुषोके समान वे अपने शारीरिक कष्टोको किसीपर प्रकट नहीं करते थे। जिस समय हम सरहिन्दमे उस स्थानका दर्शन कर रहे थे जहाँ गुरु गोविन्दिसहके दो पुत्रोको दीवारमे चुन दिया गया था ग्रौर यह दिखानेके लिए उनकी माताको सामने खड़ा कर दिया था, मेरी दृष्टि बाबाकी श्रोर गयी। मैंने देखा कि बाबाकी श्रांखोसे श्रांस् भर रहे है। उनका शरीर तो ग्रस्वस्थ था ही। वे बहुत शिथल प्रतीत हुये। तथापि वे किसीसे कहते कुछ नहीं थे। उन्हे ग्रस्वस्थ देखकर मैंने श्रांगेकी यात्रा स्थिगत कर दी। परन्तु वे तो फिर भी कहते थे, "नहीं, कोई बात नहीं है, उत्सव होना चाहिये।"

श्रीमद्भागवतमे भगवान् श्रीकृष्णाने ('घृति' शब्दकी जो व्याख्या की है वह बाबामे पूर्णतया घटती थी। घृति का ग्रर्थ सामान्यतया धैर्य है, परन्तु भगवान्के मतमें उसका एक विशिष्ट ग्रर्थ है—
[जिह्ना ग्रीर उपस्थपर पूर्ण विजय प्राप्त करना—'जिह्नोपस्थजयो प्रिः'। (भागवत) जिह्नाका ग्रर्थ है रसनेन्द्रिय ग्रीर उपस्थका ग्रर्थ है जननेन्द्रिय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने रसनेन्द्रिय ग्रीर जननेन्द्रिय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने रसनेन्द्रिय ग्रीर जननेन्द्रिय विषयोकी ग्रीर बाबाके मनमें तिनक भी ग्राकर्षण देखा हो। वे ज्ञानी ग्रीर योगी थे—यह तो जुदी बात है, मेरी हिष्टमें तो उनमे सबसे बड़ा गुण यह थाकि वे रसनेन्द्रिय ग्रीर जननेन्द्रियपर पूर्ण विजयी थे। इसीसे बहुतेरे लोग उन्हे ईश्वर मानने लगे
थे।

# पृज्य म्वामी श्रीहीरानन्दजी महाराज, सरैयापुर

तन वहीं ठारना है जहाँ गटा होता है। भावा उपदेश में। मभीनो नरने दे, परन्तु उनके उपदेशको भारण वे ही तोग गर नरने थे जिनहा यन करण शुद्ध था।

दायामे गवमे देशे निक्षि मैंने यह देगी कि वे सदेव प्रमुत गा उरते थे.। में उनके माथ दस-दम दिन तक रहा है, नवापि उन्हें गर्देच प्रमन्न देगता था। रवस्पका बोच हुए विमा ऐसी प्रमन्नता मदेव नहीं रहती। यह निक्षि तो सभी विक्रियोगी निरमीन है। हम भगवानुशी गरण में है, उन-पर रहान विस्थान है— रन बानशी कर्योदी ही यह है कि मदेव प्रमन रहा जाय। नहींनों दुन घेर लेता है।



# पूज्य स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज

#### प्रथम मिलन

जलेसरके कोई सज्जन थे। उनके मनकी कोई कामना बावाके द्वारा पूरी हुई थी-यह मैने सुन रक्खा था। एक दिन जलेसरमें ही मैने सुना कि बाबा ग्राएहुए है। मुभे सन्तोंसे मिलनेका शौक तो पहले ही से था। एक सन्तरा लेकर मै उनके दर्शनोके लिए चल पड़ा। स्वामीजी एक पेड़के नीचे बैठे हुए थे। मैने जाकर दर्शन किया श्रीर निवेदन किया कि श्राप बगीचेकी कुटी पर चिलये। बाबा बोले, "भैया! श्रव तो बैठ गया हूँ। श्राज यही रहूँगा।" उस दिन वे वहीं रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल मै फिर गया। उस दिन जाते ही वे उठकर मेरे साथ चल दिये। उस समय जले-सरमे ग्राप पहली बार ही ग्राये थे। वहाँ उनका कोई भक्त नही था। फिर भी मैने देखा कि उनके पास भेटमे फल ग्रीर मिठाइयाँ बहुत ग्राती थी तथा दिन भर दर्शनार्थियोंका मेला-सा लगा रहता था। हरेक मतके ग्रादमी उनके दर्शनार्थ ग्राते थे। हिन्दू, मुसल-मान, सनातनधर्मी श्रौर श्रार्य-समाजी जो भी श्राता बाबा उसके साथ प्रेमसे मिलते थे । उनकी शङ्काश्रोंका समाधान करते श्रौर प्रत्येक साधकको उसकी योग्यतानुसार साधन में ही हढ करने की बात करते थे। बाबा ने, जैसा कि उनका स्वभाव था, बड़े प्यारसे मेरे सिरपर हाथ रखा। मेरे हृदय पर उनकी ममता, स्नेह ग्रौर सहज भावका अञ्छा प्रभाव पडा । मैने पूछा, "स्वामीजी ! दृश्य का यथार्थ स्वरूप क्या है ?" वे बोले, "तुम्हें क्या जान पडता है ?"

मैंने कहा। "कुछ नही।" तव वे भी बोले, "कुछ नही।" मैंने स्वामी-जीको कभी किमीको बुराई करते नहीं सुना। वे ग्रपनी बुराई करने वालेकी भी बुराई नहीं करते थे। यह उनमे खास गुए। था। यही उनके साथ मेरा प्रथम मिलन था। इससे मनमे उनके दर्शनों-को इच्छा रहने लगी। इसके परचात् एक बार स्वप्नमे भी मुभे उनके दर्शन हुए।

कुछ स्मरणीय घटनाएँ

( ? )

इसके कुछ काल पश्चात् जलेसर निवासी मुनसरिमप्रसादजी एक दिन मुक्तेस वोले कि वावा रामघाटमें हैं, वहाँ चलिए। मै गया ग्रीर ग्राठ दिन वावाके पास ठहरा। एक दिन सव लोग भोजन कर रहे थे। मेरे ननीप एक ब्रह्मचारी वैठा हुग्रा था। वावा सवको पूडियाँ परोस रहे थे। कुछ पूड़ियाँ मोटी थी त्रीर कुछ पतली। मेरी पत्तलमे उन्होने दोनों तरह की पूड़ियाँ परोमी थीं। उनमे पतली नीचे थीं भीर मोटी ऊपर। इसी प्रकार ब्रह्मचारीको पत्तल मे भी थी। मैं तो स्वाभाविक रूपसे जो ऊपर थी उन्हें पहले पाने लगा। परन्तु ब्रह्मचारीने पतली पूड़ियाँ ऊपर निकालकर पहले उन्हे खाना ग्रारम्भ किया। वीवाकी दृष्टि उसपर पड़ी। तव उन्होंने उसे समकाते हए कहा, "तुम सायु होकर ऐसा करते हो ?" इससे मेरे मनपर यह प्रभाव पडा कि वावा छोटो-छोटी वातोमें भी सावन-निर्माण करनेमें दूसरोके हितपर कितना घ्यान रखते हैं। वावा ग्रीरोकी तरह मुक्ते वार-वार थोड़ा-थोडा प्रसाद नहीं देते थे। एक वार पूरा भोजन परोस देते थे, वह भी सात्त्विक दाल-



रोटी ग्रादि । वे सामुग्रोसे वैराग्य ग्रौर घ्याननिष्ठाकी बाते बहुत करते थे।

( २ )

पहले जब मै राजनैतिक कार्य करता था तब मुक्ते जेल जाना पड़ा था। जेलके नियमानुसार जब मुक्तसे गेरुग्रा वस्त्र उतारनेके लिए कहा गया तो मैने स्वीकार नहीं किया। तब बलपूर्वक वस्त्र उतरवा लिए गए ग्रौर मुक्ते तनहाई (एकान्तवास) में रखा गया। इसपर मैने ग्रनशन किया तो मेरे वस्त्र मिल गये। तब मेरे मन-मे ग्राया कि गेरुग्रा वस्त्रका ग्राग्रह न रखकर ग्रलिङ्ग संन्यासी-की तरह रहूँगा। किन्तु बाबाने मुक्ते गेरुग्रा न छोड़नेकी ही \ सम्मति दी ग्रौर कहा कि ग्राज-कल घार्मिक चिह्नोंको घारण करना ग्रावश्यक है।

( ३ )

एक बार मैं मोहनपुरमें बाबाके पास गया । कुछ दिन वहाँ ठहरकर जब जाने लगा तो बाबासे पूछा, "मैं जाऊँ ?" बाबा बोले, क्या मैंने तुम्हे बुलाया था ?" इस उत्तरसे मुक्ते खेद नहीं हुग्रा बल्कि मैंने अनुभव किया कि साधुको ममता नही रखनी चाहिए, यह तो गृहस्थोचित स्वभाव है।

मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जिस प्रकार बिना पूछे मेरी निष्ठाके अनु-सार मेरी स्थितिकी बात कहते और आगेकी बात बता देते थे उसी प्रकार बाबा भी बिना पूछे मेरी स्थितिके अनुसार बातें बतला देते थे। मेरा पक्का विश्वास है कि बाबा सवको पहचानते थे और सदाचार प्रेम एवं त्यागका आदर करते थे।

(8)

प्रयागकी ग्रर्घ कुम्भीके ग्रवसरपर वावा पवारे थे। मेरे

निकटवर्ती वहत लोग चाहते थे कि वावाको बुलाया जाय । परन्तू में सोचता था कि उनके ग्रानेपर स्वागत-सत्कारका प्रवन्ध कैसे होगा । श्राखिर, एक दिन वावा पघारे । तव जिनके स्थान पर मै ठहरा हुम्रा था, उन्होने भक्तपरिकरसिहत उन्हें भिक्षाके लिये श्रामंत्रित किया । उस समय ऐसा संयोग हुश्रा कि एक सज्जनने पहले ही पर्व्याप्त भोजन-सामग्री पहुँचा दी थी। इसी प्रकार वे जहाँ-कहीं भी जाते थे, श्रपने ग्राप उनका सव प्रवन्य होजाता था। वे कहीं भी चले जाएँ, भोजन उनके पीछे-पीछे दौड़ता था। (इससे मेरे मनपर यह प्रभाव पडा कि जो चाह से रहित महापुरुप होते हैं, उनके लिए प्रकृति स्वयं कार्य करती रहती है।

एक वार वावा फर्रं खावादमें थे। उस समय एक दिन स्वामी सिच्चदानन्दजी श्रीर स्वामी रामदेवजी के साथ उनका सत्संग हो रहा था। स्वामी सच्चिदानन्दजीने कहा, "ईश्वर भी जड़ है।" उस दिन वावाको बुखार ग्रा गया। मुक्तसे वोले, "ग्राज मुक्ते वहुत व्याँ वाद ज्वर श्राया है । देखो, इन्होने व्यतिरेक तो किया, पर श्रन्वय नहीं किया। सवको जड़ रूपन्तो-कहा, परन्तु सव कुछ चैतन्य भी तो है।"

एक वारं वावा जलेसरमें थे। उनके पास एक भक्त आये और 'लखी जिन लाल की मुसकान' यह प्रसिद्ध पद गाने लगे। तव वावा वोले, "इस रस का ग्रास्वादन किसके प्रकाश से होता है, उसे भी तो जानना चाहिए।" इस पर वे सक्जन कुछ कहने लगे। तव वावा मुमसे वोले, "देखो, लोग सत्यको जानते हुए भी मानना नहीं चाहते।"

बाबा कभी-कभी कहते थे, "प्ढ्-लिखकर बिद्धान् तो बना जा सकता है, परन्तु बिना संत-मिलनके कोई संत नहीं बन सकता।

(৩)

एक बार कार्तिक मासमे वाबा फर्र खाबादमे थे। शरीर ग्रस्वस्थ था। वहाँ बिद्धोजी नामकी एक लड़कीने चान्द्रायण व्रत किया था। उसे बाबाके दर्शनोंकी इच्छा हुई श्रीर उसने ग्रपनी एक धर्म-बहिनके द्वारा बाबासे भिक्षाके लिये प्रार्थना करायी। वह ताँगा लेकर बाबाको लेनेके लिये गयी। किन्तु बाबाने 'मै सवारीपर नहीं बैठता' ऐसा कहकर ताँगा तो वापिस कर दिया श्रीर स्वयं उस श्रस्वस्थ श्रवस्था मे ही प्रायः दो मील पैदल चलकर गये तथा दो-तीन ग्रास खाकर लीट श्राये। मेरा विश्वास है कि बाबा हदयके प्रेमको खूब पहचानते थे श्रीर उसका खूब श्रादर करते थे।

(হ)

्बावाको देशप्रेमी बडे अच्छे लगते थे। मोहनपुरके देशप्रेमियों-से मिलनेके लिये तो वे जेलमें गये थे। दूसरोंकी भाँति वे देश-सेवाको प्रपंच या भंभट नहीं समभते थे। वे एक उदारचित्त महापुरुष थे।

एक बार बाबा बोले, "देखो, भैया ! कूछ लोग तो संकल्पपुर मे रहते हैं। कोई उससे पार होने पर खुदनगर में टिक जाते हैं। किन्तु जो उससे भी पार चले जाते हैं, वे शान्तिपुर में निवास करते हैं।"

# पुज्य स्वामी श्रीशास्त्रानन्दजी महाराज, भगव

भंडारा हुग्रा । स्मरण नहीं कि वह भण्डारा किस निमित्तसे हुग्र मैं भिक्षा करके कुटियाके सामने नीमके नीचे टहल रहा था । ठी समय श्रीगंगातटमें ऊपरकी ग्रोर ग्राते हुए श्रीस्वामीजी मह

वहुत दिनोकी वात है, मै भृगुक्षेत्र ( भेरिया ) मे था। व

दर्जन हुए। उस समय सबसे पहले सात-ग्राठ दिन ग्रापके साथ सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा था। फिर तो समय-समयपर कई वार मिलं श्रीवृन्दावनमे ग्रापके ग्राश्रमकी प्रतिष्ठाका महोत्सव होने

था। तव ग्रापने सागर ग्रौर भगवतीको (लवङ्ग-इलायचीका देकर मुक्ते उत्सवमे लानेके लिये भेजा। परन्तु उस समयं वहाँ की मेरी रुचि नहीं हो रही थी। ग्रतः मैं नहीं गया। फिर

गिरिधारीको मेजा और उमे उड़िया लिपिमे यह इलोक लिख

दिया—

श्रास्ता ताबद्वचनरचनामाजनस्व विदूरे

दूरे चास्तां मम तव परीरम्मसम्मावनारि

भूगो भूगो प्रणातिभिरिदं किन्तु याचेऽहमेकं स्मारंस्मारंस्वजनगणने कापिरेखा समापि॥\*

इस श्लोकके भावको समक्षकर में अपनेको नही रोव श्रीर महोत्सवमे सम्मिलित हुआ। वह महोत्सव कथा, कीर्तन,

प्रवचन श्रौर रासलीला श्रादि सभी कार्यक्रमोसे वहुत सुन्द था। उसकी समान्तिपर मै फिर गगातटपर श्रागया।

भ्यापके वाणी-विलासकी पात्रता मलेही प्राप्त न हो श्रीर है श्रापके पारस्वरिक श्रालिङ्गनकी भी कोई लम्मावना न हो; तथापि व श्रस्यन्त प्रार्थनापूर्वक में श्रापसे एक भिक्षा मौगता हूँ। वह यह कि का स्मरण होनेपर स्वजनोकी गणाना करनेके समय मेरी भी कुछ सुधि व

## ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी महाराज, भूसी

संगं त्यजेत मिथुनवृतिनां मुमुक्षः सर्वात्मना न विसुजेद् बाहिरिन्द्रियाणि । एकश्चरन् रहिस चित्तमनन्त ईशे युक्षीत तद्वृतिषु साधुषु चेरव्रसङ्गः ॥\* (श्रीमद्भागवत ६।६।५१)

#### छुप्पय

पर हित धार्रीह देह संत सुख देत सबन कूं।
स्वयं कष्ट सिह सत्य सिखावे नर-नारिन कूं।।
संत चरित साकार ज्ञान प्रत्यक्ष दिखावें।
है जीवन ही वेद ग्रन्थ तिनके बन जावें।।
केवल पिंढ समुभत नही, पठन कथन इक व्यसन है।
संत करिह प्रत्यक्ष जब होवे संशय शमन है।।

श्रवतार पुरुष, सन्त पुरुष श्रीर महापुरुष जो कुछ कह गये हैं एवं जैसा जीवन विता गये है, उसी का उल्लेख इतिहास तथा पुरागों

\*[भगवान् सीभरि यमुनाजलमें हुवकी लगाकर तपस्या कर रहे थे।
भीतर उन्होंने एक मत्स्यको मिथुन-धर्ममें स्थित देखा। तभी उनकी भी गृहस्य बननेकी इच्छा होगयी। उन्होंने पचास विवाह किये अन्तर्मे वैराग्य होने पर उन्होंने कहा—"मुमुच पुरुषको वाम्पत्य-धर्ममें स्थित संसारी लोगोंका सहवास सर्वेष्या त्याग देना चाहिये। अपनी इन्द्रियोको वहिमुँ ख न होने देना चाहिये। वह सर्वेदा एकान्तमें अकेलाही निवास करे। चित्तको एकमात्र अनन्त ईश्वर भें लगा दे। यदि संग करना ही हो तो अगवत्परायस साधु-पुरुषोंका ही संग करे।

में होता है। भगवान्का जिनके साथ सम्बन्ध है, उनकी प्रत्येक घटना से उपदेश मिलता है। प्राचीन घटनाग्रोंको पढ़नेसे भी हृदय पर वड़ा प्रभाव पड़ता है ग्रौर लोग उससे उपदेश भी ग्रहण करते हैं, परन्तु पुरानी घटनाग्रोंकी ग्रपेक्षा भी नयी प्रत्यक्ष देखी हुई घटनाग्रोका हृदय पर वहुत ग्रधिक प्रभाव होता है। संतोंकी समस्त चेष्टाएँ लोक-कल्याणार्थं होती हैं। उनके जीवनकी प्रत्येक घटनासे उपदेश मिलता है। इसीसे ग्राज मै ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्री उड़िया वावाजीके कुछ सुखद संस्मरणोंको पाठकोके सम्मुख रख रहा हूँ।

उत्कल प्रदेशमे जगन्नाथपुरीके एक विप्रवंशमें भ्रापका जन्म हुआ था। सुनते है, ज्योतिषियोने वत्तीस वर्षकी श्रायुमे श्रापका मृत्युयोग वताया था। इसी श्रायुमे श्रापने सन्यास लिया। मानो श्रापका दूसरा जन्म हो गया। घूमते-घामते श्राप जिला बुलन्दशहरमें गंगातटपर राजघाट-नरीराके समीप, रामघाटमे श्रागये श्रीर श्रधिक समय वही रहने लगे। रामघाट मेरी जन्म-भूमि-के समीप ही है। हमारे यहाँ के लोग गंगा-स्नान करने रामघाट जाया करते थे। उसी सम्बन्धसे में वाल्यकालसे ही श्रापके नाम-से परिचित था। उड़ीसा प्रान्तके होनेसे ही सब लोग 'उड़िया बावा' कहने लगे थे। वास्तवमे श्रापका संन्यासका नाम तो स्वामी पूर्णा-नन्दतीर्थ था।

उन दिनो ग्रापके ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तितिक्षा एवं सुन्दर स्वभावकी इस प्रान्तमें सर्वत्र ख्याति थी। सहस्रो स्त्री-पुरुप दूर-दूर से श्रापके दर्शनोके लिये ग्राते रहते थे। महाराज जहाँ भी जाते, वही एक मेला-सा लग जाता था। ग्राप वड़े ही दयालु, मृदुभापी



भीर सरल प्रकृतिके थे। जो एक बार भ्रापका दर्शन कर लेता वह सदाके लिये श्रापका ही वन जाता था। श्राप जैसा श्रधिकारी देखते उससे वैसी ही बातें करते थे। युवक ग्रापसे बहुत ग्रधिक प्रभावित होते थे। राजनैतिक विषयो मे भी आप बड़ा अनुराग प्रदिशत करते थे। राष्ट्रीय विचारोके युवकोंको ग्राप राजनैतिक कार्योके लिये प्रोत्साहित करते थे। इसी प्रकार जो धार्मिक विचारो के पुरुष ग्राते उन्हे धर्मानुष्टान सिखाते श्रौर जो सुमुक्ष. होते उन्हे मुक्तिका मार्ग वताते थे। ग्रन्नपूर्णा ग्रापको सिद्ध थी। कही भी वैठ जायँ वही भाँति-भाँतिके पदार्थीके ढेर लग जाते ग्रीर सैकडों पुरुष प्रसाद पाते । श्राप एक दृष्टिमें ही दर्शनार्थीको ग्रपना बना लेते थे । मुभे तो प्रथम दर्शनमें ही ऐसा भ्रनुभव होने लगा मानो ये मेरे परम ग्रात्मीय है। इस ग्रधमपर उन्होंने इतना श्रनुराग प्रदर्शित किया कि इसमे उसे व्यक्त करनेकी क्षमता नही है। सित्पता जैसे पुत्रकी प्रत्येक बातका ध्यान रखता है उसी प्रकार वे मेरी बातोंका ध्यान रखते थे। मैं जब-जब भी उनके चरगोमें गया तब-तब ही मुभे नूतन स्फूर्ति प्राप्त हुई। उन दिनो उनकी युवावस्था थी तथा त्याग भ्रीर वैराग्यकी पराकाष्ठा थी । एक काष्ठके कमण्डलुके भ्रतिरिक्त वे ग्रौर कुछ भी नहीं रखते थे तथा स्वयं घर-घर (माघूकरी भिक्षा करनेके लिये जाते थे। एक दिन ग्रापने ग्रपनी भिक्षाकी एक घटना मुभे सुनायी। ग्रापने बताया कि मै एक गाँवमें भिक्षा करता डोल) रहा था। भिक्षा करते-करते मैं एक स्त्रीके यहाँ पहुंचा। उसका लडका काम पर नहीं जा रहा था। उसने उस लड़केसे मेरी ग्रोर संकेत करके कहा—"देख, काम पर नही जायगा तो इसी प्रकार भीख माँगता डोलेगा।" मै हँसकर वहाँसे चल दिया। बेचारी बुढ़ियाको यह क्या मालूम था कि ऐसा पुरुप वनना कोई हँसी-खेल नही है।

एक प्रसंग ग्रापने ग्रौर भी सुनाया था। व्रजमे एक जगह सदाव्रत बँटता था। वहाँ तीन प्रकारसे दिया जाता था। दिण्डस्वा-मियोको तो ग्रादरपूर्वक चौकेमे विठाकर भोजन कराते थे। साधु-संन्यासियोंको पिक्तिमे ग्रौर कंगालोंको वैसे ही रोटियाँ वाँट दी जाती थी। हम कंगालोंमे वैठ गये। चार वड़ी-वड़ी मोटी-मोटी रोटियाँ मिली। उन्हें लेकर हम वागमे चले ग्राये। सव तो हमसे खायी नहीं गयी। खानेसे जो वची उन्हें हमने दूसरे दिनके लिये जमीन में गाड़ दिया। दूसरे दिन जव यह सेठको मालूम हुग्रा तो वह ग्रपने दल-वल सिहत ग्राया ग्रौर साथमे भाँति-भाँतिकी चीजें लाया। हमने कहा—"पहले ग्रपनी कलकी भिक्षा समाप्त कर लेगे तव खायेंगे।"

इन वातोसे आपकी वृत्तिका थोड़ा-बहुत पता लग सकता है।
एक ओर तो यह हाल था और दूसरी ओर आपके बहुत-से भावुक
भक्त आरती उतारते थे। इन पंक्तियोके इस अघम लेखककी समालोचक दृष्टि सदा श्रीमहाराजके मुखकी ओर लगी रहती थी कि
इससे इनके मनोभाव में कोई अन्तर तो नहीं आया। परन्तु मैं अपनी
बुद्धिके अनुसार जो कुछ समभ सकता था उसका सारांश यहीं है
कि वे मान-अपमान दोनों हीमें उदासीन भावसे रहते थे। उघरके नगरों और गाँवोमें आपका बड़ा भारी मान था। मुभे जानकीप्रसादजी ने बताया था कि एक वार जब महाराज हाथरस पघारे
थे तो उनके पास मिठाई कितनी आयी इसका तो मुभे अनुमान नहीं
किन्तु हाँ उस दिन महाराजके ऊपर कई मन फूल अवश्य चढ़ गये

होंगे। (सम्पूर्ण शहर फूल ग्रौर मिठाई लेकर टूट पड़ा था। एक ग्रोर ग्रापके इस भारी सम्मानकी ग्रोर देखते हैं ग्रौर दूसरी ग्रोर उन्हें <u>घर-घर भिक्षा माँगते देखते हैं तो हमारी बुद्धि चक्करमे पड़ जाती</u> है। तभी तो स्थितप्रज्ञके विषय में कहा है—"मानापमानयोस्तुल्यः | तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।"

रामघाटमें इमलीके नीचे एक फ्सकी कुटी थी । उसमे सिरकी लगी थी । बाहर एक लँगोटी ग्रौर भीतर जल भरा कमण्डल्लु । भगवती भागीरथीके तटपर उस महान् योगीकी पर्ण-कुटी त्याग-वैराग्यकी प्रतीक थी । प्रातःकाल ग्राप किसीसे मिलते नही थे । प्रायः पाँच-छः घंटे निरन्तर एक ग्रासनसे बैठे ध्यानमग्न रहते थे । उस समय कोई उनके समीप जा नही सकता था । मध्याह्ममे गाँवमें भिक्षा करने जाते ग्रौर तीसरे पहर सत्संगियोंकी शङ्काग्रोका समाधान करते थे । यही उनकी चर्या थी ।

महाराजके उपदेश करनेकी शैली ऐसी अद्भुत थी कि सुनते ही बनता था। आप बिना कुछ पूछे यों ही उपदेश नहीं करने लगते थे। जो जैसा अधिकानी होता उसे प्रक्र करने पर वैसा ही उपदेश करते थे। जो भिक्तिनिष्ठ होता उसकी शङ्काका वे सर्वतोभावेन भिक्तिका निरूपण करके और जो ज्ञानिष्ठ होता उसके प्रश्न का ऊँचे से ऊँचे वेदान्त-सिद्धान्तके प्रतिपादन द्वारा निराकरण करते थे तथा योगनिष्ठको उसके अधिकारानुसार योगका उपदेश कर देते थे। उनके यहाँ से ज्ञानी, भक्त, आर्यसमाजी, मुसलमान या ईसाई कोई भी असन्तुष्ट रह कर नहीं लौटता था। कोई कितना ही बड़ा भावुक हो अथवा कितना ही तीव तत्त्विज्ञासु हो दोनों ही आपके पास से सन्तुष्ट होकर लौटते थे। आपके पास आने वालों मे पण्डित,

भक्त, वकील, मास्टर, विद्यार्थी और साधारण लोग सभी प्रकारके व्यक्ति होते थे। वे लोग जो प्रसाद लाते थे वह उन्हींको वितरित कर दिया जाता था। फिर जो जैसा प्रक्त पूछता उसका समुचित उत्तर पाकर सन्तुष्ट हो जाता। रातके प्रायः वारह वजे तक सत्संग होता रहता। फिर भक्तगण अपने घरों को चले जाते और महाराज कृटिया वन्दकर ध्यानस्थ हो जाते। रात्रिमे केवल दो-तीन घण्टे ही निद्रा लेते थे। यह वात कई प्रत्यक्षदर्शी विश्वसनीय महानुभावों-से सुनी गयी थी।

उन दिनो मेरे जीवनमे भी त्यागकी एक क्षीग्रा-सी रेखा उदित हुई थी। उन्होने मुक्ते प्रेमसे नहला दिया। मुक्त ग्रधमसे भी कोई इतना स्नेह कर सकता है—यह मैने कल्पना भी नहीं की थी। यद्यपि महाराज प्रात काल किसीसे भी मिलते नही थे, मौन रहते थे, सकेत भी नहीं करते थे, किन्तु मुक्ते कुटीमे श्रानेकी श्राज्ञा थी। एक दिन मैं गया तो उन्होने एक पुस्तक निकाली । पुस्तक सम्भवतः उड़िया-लिपिमे श्रीमद्भगवद्गीताकी थी। उसमे उन्होने मुभो बुद्ध भगवान्का एक चित्र दिखलाया।(जिस समय भगवान् बुद्ध वोधिवृक्षके नीचे बुद्धत्व प्राप्तिके संकल्पसे विना खाये-पिये वैठे थे उनका गरीर सूख गया था, केवल ग्रस्थिमात्र ग्रवशिष्ट था। चित्र वड़ा ही भावपूर्ण था। ऐसा चित्र फिर कभी देखने मे नही आया। उन दिनो में काशीमें साहित्यिक जीवन व्यतीत करता था। उसे छोडकर इसी संकल्पसे हिमालयकी यात्रा कर रहा था कि जवतक भगवत्प्राप्ति न होगी तव तक हिमालयसे लीटकर देशमे नही त्राऊँगा। सम्भवतः मेरे इस भावकी पुष्टिके निमित्त ही उन्होने मुभे वह दिव्य चित्र दिखाया था । उनके मुखमण्डलपर एक विचित्र श्रोज और तेल था। उनकी वार्गीमें भी वड़ा श्राकर्पगा था। श्लोक



1

इस लय से बोलते थे कि सुनते-सुनते रोंगटे खडे हो जाते थे। उनके मुखसे यह क्लोक मैने जब-जब सुना, तब-तब जीवनमें एक विचित्र स्फूर्ति मिली और हृदयमें एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ। वे तन्मय होकर गाते थे—

इहासने जुज्यतु मे शरीरं त्वगस्यिमासं विलयं तु यान्तु । V NAP अप्राप्य बोधं बहुकालदृर्लमं इहासनान्नैव समुच्चलिष्ये ।।#

वे प्रायः गङ्गाके किनारे ही विचरते थे। सो भी १०-२० कोसके ग्रास-पास। एक बार ग्राप हरिद्वार पघारे थे। तब वीस-पच्चीस दिन तक महाविद्यालय ज्वालापुरमे ठहरे। पं० पद्यसिंह शर्मा ग्रीर नरदेव शास्त्री प्रमृति विद्वानोने मुक्त-कण्ठसे ग्रापकी प्रशंसाकी थी। पं० पद्यसिंहजी शर्माने तो मुक्तसे कहा था कि महाराजकी वागी जितना माधुर्य है उतना तो मैने किसी साधुकी वागी में नही देखा। तिस पर भी ग्रसीम पाण्डित्य सोने मे मुहागा है। ऋषिकेशसे ग्रागे वे कभी नही गये। कहा करते थे कि वदरीनारा-यगा जाकर फिर लौटा थोड़े ही जाता है। उघर गये, सो गये। काशीभी मेरी स्मृति मे एक ही बार गये थे। पीछे तो गङ्गाजी छोडकर वे ग्रास-पासके गाँवोमें भी चले जाते थे। वे कभी किसी सवारीपर नही चलते थे। पैदल चलनेका उन्हे ऐसा ग्रभ्यास था कि दस-बीस कोस चलना उनके लिये सामान्य बात थी। वे सदा एक चादर ग्रीर एक कमण्डल उसते थे। इसके ग्रीतिरक्त ग्रीर कोई

<sup>\*</sup>यहाँ ग्रासनपर मेरा शरीर सूख जाय तथा मेरी त्वचा हड्डी श्रीर । मौस नष्ट हो जायें तथापि जिसकी प्राप्ति बहुत काल में भी कठिन है उस बोघको प्राप्त किये विना में इस श्रासनसे कभी हिलूँगा नहीं।

चुपकेसे उठकर चले जाते थे, किसीसे कहते नहीं थे। साँप जैंदे केंचुलीको छोडकर उसकी ग्रोर फिर देखता भी नहीं, उसी प्रका वे सव कुछ छोडकर चल देते थे। लोग जहाँ भी ग्रापका ग्रागम सुनते, वही सहस्रोंकी संख्यामें दौड ग्राते थे। ग्राप सबसे समा भावसे मिलते थे। सबकी सुख-दु खकी वाते पूछते थे। जिससे भ वाते करते, वही यह समभता कि ये मुभसे ग्रधिक प्यार करते हैं ग्राप ऐसे घुल-पिल जाते थे कि सभी ग्रापको ग्रपना ग्रात्मीय स्वज समभते थे। सब ग्रपना सुख-दु:ख बताते ग्रीर छोटी-से-छोटी घर गृहस्थीकी वातोमें भी ग्रापसे सलाह लेते थे। किसीकी लड़की

का वर नही मिलता तो उसे वर वता देते और किसीको अनुष्ठा वता देते थे। साराश यह है कि आप लोक-परलोक दोनों प्रकार

की वातोमे ही ग्रपने ग्राश्रितोंकी सहायता करते थे।

वस्तु साथ नही रखते थे। जिसके यहाँसे चलना होता, रात्रि

मुभे ग्रपने सम्बन्धमें निजी ग्रनुभव है कि वे मुभ पर कितन प्रेम रखते थे। यद्यपि उस समय मेरी गएाना महाराजके भक्तों किसी भी प्रकार होने योग्य नहीं थी। मुभ-जैसे तो महाराज लाखों परिचित होंगे। तव तक मैंने उनके दो वार, एक-एक दिनक ही दर्शन किये थे। मैं श्रीहरि वावाजीके यहाँ वाँघ पर ग्रारोग लाभके लिये ठहरा था। होलीके उत्सवपर महाराजजी भी पधारे उस समय ग्रापके साथ कई रईस, सेठ-साहूकार तथा वडे-वड़े ग्रादर

थे। मुक्ते जव पता लगा कि महाराज पघारे है, तो मैंने सोचा-"इतने वड़े ग्रादिमयोके वीचमे मैं क्या जाऊँगा। जव महारा

कही एकान्तमें बैठे होगे तब दर्शन कर ग्राऊँगा।" थोड़ी देर मुभसे एक ग्रादमी ने कहा, "महाराज तुम्हें बुला रहे हैं।"

प्रवाक् रह गया । इतना अधिक अनुराग ! मैने जाकर महाराजकी चरण्छूलि मस्तकपर चढाकर अपनेको कृतार्थं किया । दूसरे दिन-से आप स्वयं उस कुटियामें आ जाते जिसमे मै ठहरा हुआ था और फिर तीन-तीन चार-चार घण्टे तक वही उपदेश होते रहते । ऐसी थी उनकी भक्तवत्सलता ।

श्रस्तु, हिमालयसे मैं पुनः रुग्ए। होकर उनके चरगामि लौट श्राया श्रीर श्रपनी श्रसफलता बतलायी। तब श्रापने मुभे प्रोत्साहित करते हुए कहा, "भैया ! कोई बात नहीं, ग्रसफलतामें ही सफलता छिपी रहती है। तुम्हारी लिखने-लिखानेकी ग्रोर प्रवृत्ति है, तुम पुस्तके लिखो।" तभी मैने 'चैतन्यचरितावली' लिखी। जिस दिन श्रारम्भ की उस दिन मैने श्रादमी भेजा कि महाराज मुक्ते श्राशीर्वाद लिख भेजे। उसी समय तुरंत ग्रापने एक क्लोक लिखवाकर भेजा जो श्रीचैतन्यचरितावलीके प्रथम खण्डके ग्रारम्भमे छपा है। फिर मेरी प्रार्थना पर ग्राप श्रीहरिबाबाजी के बाँघ पर पघारे, जहाँ मै चैतन्यचरितावली लिख रहा था और कुछ दिनों वहाँ विराजे भी। इसके ग्रनन्तर ग्रनेक बार मैने दर्शन किये। जब भी मुभे कोई कठिनाई होती उनके चरणोंमें जाता श्रौर वे उचित परामर्श देते। वे सबके मनकी जानते थे। जैसा जिसका रुख देखते वैसी ही उससे बात करते थे, कभी किसीमे बुद्धि-भेद नहीं करते थे। उनकी-सी सहनशीलता मैंने ग्राज तक किसी में नही देखी। वे सवकी सहते थे ग्रौर जिसे एक बार ग्रङ्गीकार कर लेते थे ग्रन्त तक उसका प्रति-पालन करते थे। ग्रपनाकर ठुकरानेकी कल्पना वे मनसे भी नहीं कर सकते थे। दयालु इतने थे कि घोरसे घोर विरोधियोंपर भी कोध कभी नहीं करते थे। उनके वड़े-से-बड़े अपराधोको क्षमा कर

देते थे। एक भूले भाईने उन पर प्रहार किया, उनकी नासिकामें घाव भी हो गया, फिर भी ग्रापने उससे कुछ नहीं कहा, प्रत्युत् उसे दूव पिलाया ग्रीर पुलिस तकमें नहीं देने दिया। भोजन करानेमें उन्हें वडा ग्रानन्द ग्राता था। ग्रपने हाथों भक्तों को परोसते ग्रीर ग्राग्रहपूर्वक खिलाते थे। वे दीनोंके प्रतिपालक थे। उनका तप सौम्य था, स्वभाव गिगुकी तरह सरल था ग्रीर वे सेवा लेना उतना नहीं जानते थे जितना सेवा करना में जब भी जाता, मेरी सब वातों का स्वयं प्रवन्ध करते थे ग्रीर लोगोंको भी नियुक्त कर देते थे। मेरे ही साथ नहीं सभीके साथ उनका इसी प्रकार स्नेहमय व्यवहार था।

#### महाराजजी ख्रौर श्रीहरि वावाजी

वावा हृदयको पकड़ना जानते थे श्रीर उसे निभाना भी। पीछे श्रापका संग पूज्यपाद श्रीहरिवावाजीके साथ हो गया। यों कुछ परिचय तो पहले भी हो चुका था, परन्तु प्रघानतया इन दोनो महापुरुपोका समागम वाँघ वँघनेके पीछे ही हुश्रा श्रीर फिर ऐसा हुश्रा कि दोनों मिलकर एक हो गये। जैसे निमाई श्रीर निताई दोनों घुल-मिल गये थे उसी प्रकार ये दोनों भी अन्योन्याश्रित भाव-से एक वन गये। भक्तगण हरि-हरात्मक भावसे इनकी पूजा करते थे। वावा श्री हरिवावाजोकी अपेक्षा ६—१० वर्ष बडे थे। ग्रतः यह उनमें पूज्यवृद्धि रखते थे। वे भी इनका अत्यन्त संकोच करते थे। स्वयं श्री हरिवावाजी कहते थे कि जबसे हम मिले दोनों में कुछ ऐसा संकोच का सम्बन्च हो गया कि कभी घुल-मिल ही न सके। उन्होंने कभी मेरे सामने उपदेश नहीं दिया, कथा नहीं कही। में पहुँच जाता श्रीर वे कुछ कह रहे हों तो मुक्ते देखकर चुप हो

जाते। मुभे कभी कोई आदेश या उपदेश भी नही दिया, सर्वथा मेरा रुख देखकर ही वाते की।

मैने तो श्रपनी ग्रांंखोसे सब प्रत्यक्ष देखा है। श्री हरिबावाजी 🖵 श्रीर उनके स्वभावमें, रहन-सहनमें एंवं व्यवहारमें पृथ्वी-श्राकाग--का-सा अन्तर था। वे प्रवृत्तिके कार्योसे घबराते थे, इनका सव। कार्य लोकहितके निमित्त जनसमूहमें ही होता था। वे समयका कोई विशेष विचार नही रखते थे, जव तक चाहे उपदेश देते रहें, जब तक चाहे वात करते रहें; परन्तु इनके सभी कामोका पल-पल बँघा रहता था। ये सब काम घड़ी देखकर करते थे। वे भक्तोके साथ हँसते खेलते थे, उनके सुख-दु खकी बाते पूछते ग्रीर घर-घृहस्थी-के विषयमे शी सम्मति देते थे; इनके चाहे कोई मरो चाहे जीग्रो नीची दृष्टि करके कथा मे बैठे रहना, कुछ पढ़कर सुना देना, कीर्तन कर लेना और फिर किवाड़ बन्द करके वैठ जाना। कोई आयो, कोई जाम्रो, किसीसे व्यवहार की बातें ही नही। न मिलना, न जुलना। उनकी पूर्णतया अद्वैत वेदान्तमे निष्ठा थी, ये भक्तिपथके पथिक है। इस प्रकारकी विषमताएँ होने पर भी दोनो एक हो गये। श्रीर्जीड़या बाबाजी जब तक न पहुँचते तव तक बाँघ का उत्सव होता ही नही था। महाराजने ग्रपनी सब इच्छाएँ श्रीहरिवावाजी-की इच्छामें मिला दी थी। जितना उन्होने निभाया उतना कोई निभा नही सकता। वे सदा श्रीहरिवाबाजीकी भाव-भंगी देखा करते थे। इन्हें किसी बातसे कष्ट न हो यही चिन्ता उन्हें सदा वनी रहती थी। इन तक वे किसी वातकी सूचना नही पहुँचने देते थे। कीर्तन ठीक न होता श्रीर श्रीहरिवाबाजीके चित्तमे दु.ख हो जाता तो वे सभीको बुलाते, समभाते और इन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्न

ति क्वा कि ति हैं ति कि ति

ग्रीर

阿爾爾斯爾斯

क्षित्र भार रे पूजा करें हि चे। भर

南南南 南南南 南南南

या नहीं की। अकर जारे करते। ग्राने-जाने वालोकी सारी देख-रेख उन्होपर थो। श्रीहरि-वावाजी तो यह भी नहीं जानते थे कि कौन ग्राया ग्रौर कौन गया। कहाँसे रुपया ग्राया, किसने दिया ग्रौर क्या व्यय हुग्रा; इन सवकी सार-सँभार वे स्वयं करते थे। श्रीहरिवाबाजी तो केवल कह भर देते थे कि यह होना चाहिये। उनके समस्त कार्य दूसरोके उपकार-के निमित्त होते थे, या ग्रगीकार किये हुएके प्रतिपालनके निमित्त। जिसे उन्होने 'ग्रपना' कहकर स्वीकार कर लिया, फिर उसकी चाहे कोई कितनी भी बुराई करे, वे उसे त्यागते नहीं थे। दोष देखते हुए भी वे उसकी ग्रोर ध्यान नहीं देते थे। इतनी ग्रदोप दृष्टि दूसरे स्थानमे मिलनी कठिन है। पहले इस प्रकारके सकीतंन या सत्सग-महोत्सव नहीं होते थे, वाँषके उत्सवोके पश्चात् ही सर्वत्र इनका प्रचार हुग्रा।

उत्सवों में

मेरे ऊपर तो ग्रापकी ग्रत्यन्त ग्रनुकम्पा थी। जैसे पिता पुत्र-की वातोंको मान लेता है उसी प्रकार वे मेरी सव वातोंको मान लेते थे। ग्रलीगढ़मे सर्वप्रथम वृहत् संकीर्तनोत्सव हुग्रा। उस उत्सव-को सफल करनेमे रामस्वरूपजी केलाका वड़ा हाथ रहा। उनकी इच्छा थी कि ग्राज-कल जितने भी वड़े-वड़े महात्मा हैं सभी इस उत्सवमे बुलाए जायँ। प्राय. सभी पवारे भी थे। वृन्दावनके सु-प्रसिद्ध गोस्वामी श्री वालकृष्णाजी, श्री उड़िया वावाजी, श्री स्वामी एकरसानन्दजी, श्री स्वामी कृष्णानन्दजी (मण्डली वाले), श्री जय-रामदासजी 'दीन' तथा ग्रौर भी उससमय जितने सत थे ग्राज उनमे-से एक भी साकार रूपमे इस पृथ्वी पर नहीं हैं। श्री हरि वावाजो भी पवारे थे। वहाँकी सेवाका भार मुक्तपर भी था। मै स्वामी

एकरसानन्दको लेकर महाराज उड़िया बाबाके पास गया। स्वामी-जी वयोवृद्ध थे भ्रीर उनके साथ उनके वहुत-से प्रसिद्ध शिष्य भी थे। महाराजका स्वभाव था वह किसीको देखकर न तो उठते थे श्रीर न प्रगाम करते थे। वे चौकी पर बैठे थे सो बैठे रहे। स्वामी एकरसानन्दजी भी जाकर बैठ गये। दोनों महापुरुषोंमें बड़ी देर तक बाते होती रही । कोई बात नहीं, तथापि मैने अनुभव किया कि कुछ लोगों को यह बात अच्छी नही लगी कि महाराजने स्वामीजी-को अभ्युत्थान नही दिया । वह एक अपूर्व सम्मेलन था, सेरी इच्छा थी कि यहाँ किसी बातपर कदुता न होने पावे। मैं महाराजके समीप गया और बोला, "महाराजजी, भ्रापको स्वामी एकरसानन्दके पास चलना चाहिये।" ग्राप तुरन्त उठ पडे ग्रीर बोले, "चलो।" हम गये और महाराज वहाँ स्वामीजीके तख्तके नीचे जाकर बैठ गये। स्वामीजीने ऊपर बैठने को बहुत कहा, किन्तु ऊपर नहीं बैठे। इसका सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। साराँश यह कि उनके मनमें कभी किसी प्रकारके मान-ग्रपमान का भाव नही था। सदा ग्रपने श्रानन्दमे मग्न रहते थे। हमं जहाँके लिये भी प्रार्थना करते तुरन्त 'हाँ' कर लेते थे।

कुछ लोगोंके कहनेसे मैंने एक बार फर्छ खावादमें एक महो-त्सवका श्रायोजन किया। मै वहाँकी भीतरी बातोसे परिचित नहीं था। श्री हरिबावाजी शौर श्री उड़ियावाबाजी दोनों से प्रार्थना की शौर टोनोंने स्वीकार कर ली। महाराज पैदल चलकर पहुँचे। किन्तु वहाँ श्रापसमे ही विरोध हो गया। जैसा चाहिये था वैसा उत्सव नही हुग्रा। मुभे बड़ी लज्जा लगी शौर ज्वर भी श्रागया। श्रापने कहा, "कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। साधुय्रोंके लिये मान-ग्रपमान क्या ? प्रसंग बहुत वड़ा है। मेरे कहनेका तात्पर्यं तो इतना ही है कि ग्राप कभी किसीके दोषकी ग्रोर ध्यान नहीं देते थे तथा मान-ग्रपमान ग्रीर सुख-दु:खमे सदा समभाव से रहते थे।

जव भूसीमें चौदह महीनेका श्रखण्ड संकीर्तन एवं साधनानुष्ठान हुया तव मैने यापसे पघारनेकी प्रार्थना की। ढाई-तीन सौ कोस पैदल चलकर श्राना कोई सामान्य बात नही थी। श्रापने मेरी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार करली ग्रीर रामघाटसे पैदल चलकर ग्राप भूसी पधारे। जहाँ तक मुभे स्मरण है जबसे स्राप रामधाट स्राये तवसे यही एक काशी-प्रयागकी उनकी यात्रा सबसे प्रथम भ्रीर श्रन्तिम थी । यहाँ श्रापने प्रायः दो-ढाई महीने निवास किया । यहाँ हमने श्रापके लिये जो फूस की कुटिया वनवायी थी उसका चित्र श्रभी तक ज्यों का त्यों मेरी श्राँखोके सामने नृत्य कर रहा है। उस स्थानको देखकर श्रव भी मेरा हृदय भर श्राता है। श्राप यहाँ बड़े प्रसन्न रहे। श्रापने भ्रत्यन्त भ्रनुराग प्रदर्शित किया। भ्राप दर्शकोमें विना श्रासनके सर्वसाधारए। लोगोंके साथ बैठ जाते ग्रीर दूसरे लोग गद्दी-तिकया लगाकर ग्रासनोंपर बैठते। ग्राप नीचे बैठे-वैठे सुनते रहते। श्रापने कभी श्रपना श्रपमान श्रनुभव नही किया। कुछ मण्डलेश्वर आये। वे गद्दा-तिकया लगाये वैठे थे। श्राप साघा-रण व्यक्तिकी भाँति आगे भूमि पर जाकर वैठ गये। किसीने कहा, "श्रासन दो।" श्रापने कहा, "ग्रासनकी क्या श्रावश्यकता है, पृथ्वी ही ग्रासन है।"

यहाँसे श्राप काशी गये। विश्वनाथजीके दर्शन करके ग्रापने कहा, "ग्रभी श्राघे विश्वनाथजीके दर्शन हुए हैं। श्राघे तव होंगे जब

मालवीयजीके दर्शन हों। म्राप विश्वविद्यालय गये। मालवीयजी-के बंगलेमें जाकर खिड़कीसे फाँका । वे श्राराम कर रहे थे। श्रापने कहा, "श्राराम करने दो।" किसीने मालवीयजीको सूचना दे दी। वे भी मिलनेको उत्सुक थे। सुनते ही दौड़ ग्राये। दोनों महापुरुष एक दूसरेसे परस्पर लिपट गये और प्रेमके आँसू वहाने लगे। काशी से लौटकर ग्राप फिर भूसी ग्राये तथा ग्रनुष्ठान समाप्त कर सबको साथ ले रामनवमी के अवसर पर श्री अयोध्याजी गये। उन दिनों लखनऊमें राष्ट्रीय महासभा (काँग्रेस) का भ्रधिवेशन होने वाला था । हम सबके कहनेपर ग्राप लखनऊ भी पघारे। वहाँ महात्मा गान्धीसे भी भेंट की। महात्माजी श्रापके त्याग-वैराग्यको देखकर बहुत प्रभावित हुए। लखनऊमें ग्रापको जो भी ग्रपने घर भिक्षाके लिये बुलाता वहीं उसकी प्रसन्नताके लिये चले जाते थे। कई बार तो एक-एक दिनमें साठ-साठ, सत्तर-सत्तर घरोंमे भिक्षा करते थे। कभी-कभी मैं भी साथ जाता था। परन्तु मैं तो ऊवकर लीट ग्राता, तथापि ग्राप सबका मन रखते। ग्राप दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकते थे। भूख न होने पर भी यदि कोई आग्रह करता तो उसे प्रसन्न करनेके लिये खा लेते थे। स्वयं कष्ट उठा लेते, किन्तु दूसरेका कष्ट नहीं देख सकते थे। इन्ही कारणोंसे पीछे श्रापका पेट भी बिगड़ गया था।

#### श्राश्रम

जिन दिनों श्रीवृन्दावनमें मै श्रीकृष्णलीलादर्शन लिख रहा था, उस समय मैने ग्रापसे वृन्दावन पधारनेकी प्रार्थना की । ग्राप वहाँ पधारे ग्रौर वहीं कुछ भक्तोंने एक छोटी-सी कुटिया वनाने का प्रस्ताव रखा। मैने इसका विरोध किया। किन्तु मेरा तो एक ही मत था। बहुमतके सामने वह भ्रमान्य हो गया। संयोगकी बात कुटिया वन गयी भ्रौर फिर शनैः शनैः उसका विस्तार बहुत हो गया। रामघाट, कर्णवास भ्रादि स्थानोंमे भी श्रीमहाराजके भक्तोने उनके नामसे ग्राश्रम बनवाये। महाराजकी इन सबमें श्रासक्ति तो क्या होनी थी, किन्तु इस प्रवृत्तिके विस्तारसे भिन्नप्रकृतिके लोग एकत्रित हो गये। महाराज श्रङ्गीकार करना तो जानते थे, किन्तु श्रङ्गीकार करके त्यागना उनकी प्रकृतिके विरुद्ध था। प्रवृत्तिमे ऐसा होता ही है, इसमे किसीका दोष नहीं।

#### महासमाधि

महापुरुपोंकी समस्त चेष्टाएँ लोक-कल्यागाके निमित्ता होती √हैं। यह संसार तो असुख है, अनित्य है। सदासे यह ऐसा रहा है ग्रीर रहेगा भी। महापुरुष ग्राते हैं, ग्रपने स्वभावसे इसे सुखमय वनानेके लिये। परन्तु फिर भी यह ज्यों-का-त्यों हो जाता है। कुत्तेकी पूँछको चाहे जितने दिन कसकर सीधी बाँघो, खोलोगे तो फिर टेड़ी-की-टेढी । न जाने कितनी वार भगवान्ने इस प्रवितपर ् अवतार लिया, फिर भी संसार से दू ख का अत्यन्ता भाव नहीं हुआ। यह संसार दु:खमय ही वना रहा यह नही, इसमे श्राकर वड़े-वड़े मवतारोंको भी दु.ख सहन करने पडे। जिसका संसारके साथ सम्बन्ध हुग्रा, ऐसा कौन है जिसे संसारने अपयशका पुरस्कार न दिया हो । जितने महापुरुष हुए है सभीने श्रस्त्रोके द्वारा, विषके या प्रन्य प्रहारोके द्वारा ही अपने प्राणोंका परित्याग किया है। संसारी लोग उनके यथार्थ स्वरूपको भूलकर उत्हे शत्रु समभने लगते है और उन पर याक्रमण कर वैटते हैं। वे भी ऐसी ही लीला रचकर शरीरका ग्रन्त करना चाहते हैं। मरते-मरते ग्रपनी मृत्युसे

3,3

111

E.

i d

तोर

阿油油

前

**F §** 

वर्ग

है।

品

in in

कंड़ ह्या

6

ना(

41

या है।

High

हो लंब

मी वे लोगोंको शिक्षा दे जाते हैं। भगवान बुद्ध, श्री शङ्कराचार्य । तथा अन्य आचार्यो पर भी संसारी लोगोने आक्रमण किये तथा विषके प्रयोग किये। महात्मा पल्दूको जीवित ही जलाया गया था। इन वातोंमें कोई न कोई रहस्य होता है। हम अल्पन्न प्राणी उसे समक्ष नहीं सकते। महात्मा गान्धी यदि साधारण मृत्युसे मरते तो उनका सुयन्न इस प्रकार दिग्-दिगन्तमें व्याप्त न होता। उन्होंने गोलीसे मरकर बहुत बड़ा कार्य किया। श्री उड़िया बाबाजी कहते थे, "जब मैने महात्माजीकी | मृत्युकी वात सुनी तब मैं मुक्कण्ठसे ढाह मारकर रोने लगा।" कौन जानता था, आप भी ऐसी ही मृत्युसे अपने इस पाञ्चभीतिक शरीरका अन्त करेंगे।

इघर कुछ दिनोंसे आप बहुमूत्र रोगमे पीड़ित थे, पैरकी नसमें भी कुछ सूजन आगयी थी। इससे चलनेमे भी कुछ कष्ट होता था। फिर भी आप चलते ही थे। गत वर्षके माघ मासमे अर्द्धकुम्भी थी। उस समय श्रीहरिबाबाजी प्रयाग पधारे थे। यहाँसे मां श्रीआनन्द-मयीको वे बाँघके उत्सवपर ले गये थे। पूज्य बाबा इस उत्सवमें पधारने वाले थे। किन्तु अस्वस्थताके कारण न आ सके। उनके बिना श्री हरिबाबाजी उत्सव करते ही नहीं थे। जब नियत तिथि-पर नहीं पधारे तब श्री मांको लेकर श्री हरिबाबाजी महाराजके पास वुन्दावन पहुँचे। बाबाके लिये महाराज सब कुछ करनेको तैयार रहते थे। उन्हींके लिये वे घड़ी रखने लगे और यथासाध्य समयसे ही कथा कीर्तनादिके कार्यक्रमोंमे सम्मिलत होने लगे। फिर भी पैदल चलनेके नियमको वे अब भी निभाते थे। इसके लिये श्रीहरि बाबाजीने कभी आग्रह भी नहीं किया। अवकी वार

उन्होने वल देकर कहा, "भ्रापके लिए नियम-फियम क्या ? भ्राप मोटरपर चलें। भ्रापके विना उत्सव नहीं होगा। श्री गाँने भी उनके कथनका समर्थन किया। वस, ग्राप मोटर द्वारा वाँघ गये। यही सवारी द्वारा ग्रापकी प्रथम यात्रा थी। बाँघके उत्सवके पश्चात् श्री हरि वावाजी तो गाँके साथ नैनीताल, श्रल्मोड़ा चले गये भ्रीर महा-राज वृन्दावन श्राकर निवास करने लगे।

गिंमयोके पश्चात् श्राषाढ़ मासमे श्री हरिवावाजी काशी होते हुए भूसी पघारे श्रीर एक वर्षतक यहाँ संकीर्तनभवनमें निवास करने-का विचार किया। कार्तिकतक प्राय. पाँच महीने श्राप रहे भी। श्रापके विना श्रीउड़ियावावाजीका मन वहुत उदास रहता था। श्रतः श्रापको बुलानेके लिए उन्होंने चार-पाँच वार श्रादमी भेजे। किन्तु श्राप यहाँसे नहीं गये। कहला दिया, 'मेरा एकवर्षतक वहीं रहनेका संकल्प है।'

जव कार्तिकमें श्रापने महाराजकी विशेष श्रस्वस्थताका समाचार सुना तो श्रापसे भूसीमे नहीं रहा गया। श्राप माताजीको साथ लेकर मार्गशीषंमे वृन्दावन चले गये। वहाँ जाकर यह निश्चय हुग्रा कि श्री उिड़या वावाजी, श्री हरिवावाजी ग्रोर माँ श्री ग्रानन्दमयी सव मिलकर दिल्ली, कुरुसेस, श्रम्वाला, खन्ना ग्रीर होशियारपुर होते हुए काँगड़ा-ज्वालामुखीकी मोटरोंद्वारा यात्रा करें ग्रीर फिर होलीपर लोटकर वृन्दावनमें उत्सव हो। इस निश्चयके श्रनुसार प्रायः सी भक्तोके सिहत तीनों ही दिल्ली ग्रादि होते खन्ना पहुँचे। वहाँ महाराज श्री उिड़या वावाजीको ज्वर श्रा गया। स्वास्थ्य तो पहले भी ग्रच्छा नही था। ग्रतः श्रागेकी यात्रा स्थिगत करके सव वृन्दावन श्रा गये श्रीर सवने मिलकर वही होलीका उत्सव किया। मैंने श्री हरिबाबाजीसे प्रार्थनाकी थी कि ग्राप हमें बीचहीमें छोंड़कर चले गये थे। ग्रतः इस चैत्रके नवसंवत्सरोत्सवमें ध्रवश्य पघारे। ग्रापने उत्तर दिया, "भाई! हम तुम्हारे ही कामसे वृत्दावन गये हैं। श्री बाबाको लेकर हम चैत्रके उत्सवमें ग्रवश्य ग्रायेगे ग्रीर ग्रधिकसे ग्रधिक रहेंगे। इस बातसे मुभे बड़ी प्रसन्नता हुई ग्रीर हम बड़े उत्साहसे उत्सवका विशेष ग्रायोजन करने लगे। पीछे समाचार मिला कि श्री उड़िया बाबाजीका स्वास्थ्य ग्रच्छा नहीं है, ग्रतः वे पघार न सकेंगे। ग्रकेले श्रीहरि बाबाजी ही पघारेगे। हमलोग वड़ी तैयारियों कर रहे थे। हमारी हार्दिक इक्छा थी कि महाराज पघारें, किन्तु जब स्वास्थ्यकी बात सुनी तो हमने ग्राग्रह करना उचित न समभा।

चैत्र कृष्णा त्रयोदशी रिववारको साँयकालमें पूज्यपाद श्रीहरि बाबाजीको अकेले ही जानेकी सहर्ष अनुमित दे दी। उन्हें पहुँचानेके लिये वे मोटरतक आये, प्रसाद भी दिया और जबतक मोटर चली नही तबतक खड़े रहे। इस प्रकार बड़े स्नेहभरित हृदयसे विदादी।

श्रीहरि बाबाजी चतुर्दशी सोमबारको प्रातःकाल यहाँ पघारे।
मङ्गलवारको तार ग्राया कि श्री उड़िया वाबाजीका शरीरान्त हो
गया। पढ़कर सभीको ग्राश्चयं हुग्रा। श्रीहरि बाबाजी कहने लगे;
"मैं तो सकुशल छोड़ ग्राया था।" श्रीमाँ कहने लगी, ..कही गिरतो
नहीं पड़े।" फिर सोचा—शरीरका क्या पता? कव इसका ग्रन्त हो
जाय? यह तो क्षराभंगुर है ही। यही सब सोच रहेथे कि दूसरे दिन
बुधवारको 'ग्रमृत बाजारपित्रका' में पढा, "उनकी उनके किसी शिष्य
ने हत्या करदी।" यह ग्रीर भी ग्राश्चर्यजनक बात थी। एक-से-एक
ग्राश्चर्यकी बात सुनकर सभी चिन्तित, उद्विग्न ग्रीर खिन्न थे। उसी

समय यपार्थ घटनाका पता लगानेके लिए एक आदमी वृन्दावन भेजा गया। गुरुवारकी रात्रिमें उसने सूचना दी, 'एक पागलसे व्यक्तिने गड़ासा लेकर तीनवार उनके सिरपर प्रहार किया। वहाँके सभी लोग प्रत्यन्त दु.खी हैं, ग्रापकी प्रतीक्षामे हैं।' उसी समय श्रीहरि वावाजीने वृन्दावन जानेका निश्चय किया और वे चैत्र शुक्ला रुतीया शुक्रवारको यहाँसे वृन्दावनके चिये चल पड़े।

इस घटनासे मेरे हृदय की क्या दशा हुई-यह कुछ कहा नही जा मकता। वड़े उत्साह से इस उत्सवकी तैयारियों कर रहा था। मुफे ग्रव भी ग्राज्ञा थी कि सम्भव है, श्रीमहाराज पीछेसे ग्रा जाँय। दूर-दूरसे लोगोंको ग्रामन्त्रित किया था। किन्तु सभी उत्साह धूलिमे मिल गया । ग्राश्रममे खिन्नताका वातावरए। व्याप्त हो गया । सर्वत्र इसी घटनाकी चर्चा थी यद्यपि मै एक विशेष भ्रनुष्ठानमे हूँ। कही जाने का नियम नही है, प्रयाग भी नही जाता । कुटोसे संगमतक वस इतना ही इस अनुष्ठानमें मेरा संसार है। तथापि महाराजके परलोकप्रयाग्यकी वात सुनते ही मेरी जानेकी इच्छा हुई। किन्तु इतने लोग उत्सवमे आये हुए हैं, स्वयं श्रीहरि वावाजी भी विराजमान है, ऐसे समय कैसे जाँय ? जब दूसरे दिन दुर्घटनाका विवरण सुना तो मैंने श्रीहरि वावाजीसे प्रार्थना की कि मुक्ते याज्ञा हो तो मैं ही हो श्राऊँ । उन्होंने कहा, "भैया ! तुम जाकर क्या कर लोगे। जो होना या वह तो हो गया। ये तो साँसारिक शिष्टाचार हैं। अब उनका शरीर तो वहाँ होगा नही।" वड़े लोगोकी आजामे नन न च नही करना चाहिये। मैं चुप हो गया। किन्तु मेरे मनमे एक विचित्र उयल-पुथल मच रही थी।

सभी नियमोके अपवाद होते हैं। अपवाद ऐसे ही समयोके लिये

VI

11

विष

開

हैं। जब पं० वागीशजी शास्त्रीने बताया कि अन्त समय महाराजने तुम्हारी ही चर्चा करते हुये प्राणोंका परित्याग किया है तो मुभसे नही रहा गया। शनिवारको प्रातः पुराग्गपाठ सुनकर तथा त्रिवेग्गी-स्नान करके राङ्करजीको साथ ले, मैं वायुयानद्वारा दिल्ली पहुँचा भ्रौर वहाँसे श्रीभ्रादित्यनारायगाके साथ उनकी मोटरद्वारा शामके सात बजे वृत्दावन श्री महाराजके घाश्रममे पहुँच गया। इस ग्राश्रम-पर मैं अनेकों वार आया हूँ। पर आज इसकी ओर जानेमें भय लग रहा था। मोटर ज्यों-ज्यों ग्राश्रमकी ग्रोर बढ़ती जाती थी त्यों-त्यों हृदय वैठता जाता था। वहाँ पहुँचनेपर देखा ग्राश्रमकी श्री नष्ट हो गयी है। सर्वत्र एक उदासीनताका वातावरण छाया हुम्रा है। ग्राश्रमके करा-करासे मानो विषाद फूट-फूटकर वह रहा है। उस समय वहाँ कोई दिखायी नही दिया । सब बस्तुएँ ग्रस्त-व्यस्त पड़ी हुई थी मेरा हृदय भर रहा था, मुक्ते रोना ग्रा गया। रास-मण्डपमे पड़कर मैं रो पड़ा। मेरे रुदनको सुनकर भक्तगरा इचर-उघरसे एक-त्रित हो गये। श्रीहरिबाबाजीने कहा, "यहाँ श्राकर श्री महाराजजी-की जो दशा सुनी उससे तो वड़ा आश्चर्य हुआ, उस समय उन्हे देहका अनुसंधान ही नही था।

जो लोग उस दुर्घटनाके समय वहाँ उपस्थित थे उनसे पता लगा कि उस दिन चैत्रकृष्ण चतुर्दशी सोमवार था। मध्याह्नोत्तरमें वे नियमानुसार सत्संगभवनमे पधारे। उस समय और भी बहुत-से लोग कथा सुनने ग्राते थे। ग्रानन्दजी 'भागवती कथा' की नित्य कथा कहते थे। ग्राते ही उन्होने पूछा, "भूसीके उत्सव का क्या हाल है?" ग्रानन्दजी ने कहा, 'महाराज! श्रच्छा है। श्रीहरि वाबाजी पहुँच ही गये है, मां श्रीग्रानन्दमयी ग्रा गयी है, यहाँसे श्री नित्यानन्दजी

गये हैं ग्रीर चतुः सम्प्रदाय के रामदासशास्त्री ग्रादि भी जानेवाले हैं। उत्सव वड़े ग्रानन्दसे हो रहा है। ग्राप कोई चिन्ता न करें।" उनके मनमें घी कि मेरे न जानेसे वहाँ निराशा तो नही हुई । श्रौर भी उत्सवको एक-दो वातें पूछी । फिर 'भागवतीकथा' ग्रारम्भ हुई । वीसवे खण्डकी कथा होरही थी, प्रहलादजीका प्रसङ्ग था। भ्रध्यायकी समाप्तिमें एक पृष्ठ शेष था कि उसी समय एक पागल-सा व्यक्ति काला कम्बल भ्रोढ़े वगलमें कुट्टी काटनेका गड़ासा दवाये वहाँ श्राया। महाराज तो नेत्र वन्द किये कथामे घ्यानमग्न थे। श्रीर भी वहुत से नर-नारी कथा श्रवण कर रहे थे। उसने श्राते ही महाराज के सिरपर गड़ासेका प्रहार किया। महाराजका हाथ ऊपर सिरपर गया कि उसने पुनः प्रहार किया । इससे उङ्गली कट गयी । उसने तीसरा प्रहार और किया। वे प्रहार इतनी शीघ्रतासे हुए कि किसी का उसे पकड़नेका साहस ही नही हुआ। एक बूढ़ी माईने उसे प्रहार करनेसे रोका तव श्रीरों ने भी दीड़कर पकड़ा। कुछ लोगोंने ग्रावेश में ग्रा उसे मारा ग्रीर वह तत्क्षण वही मर गया। महा-राजका शरीर कुछ स्थूल था। उनके सिर से रक्त के फव्वारे छूट रहे थे। चारों ग्रोरकी मूमि रक्त रिखत हो गयी। उनके समीप ही हत्यारा मरा पड़ा था। वहाँका दृश्य ग्रत्यन्त वीभत्स था। सभी किंकर्त्तव्य विमूढ हो रहे थे। जितने मुँह उतनी वाते। वस्त्र रक्त-रिखत हो गये थे। हाय ! विवाताकी कैसी कुटिल गति है। जिस सिरपर मनो पुष्प चढ़े थे उसी पर ऐसा निर्दयतापूर्ण प्रहार! जिस भूमिमे नित्य ही कथा, कीर्तन, रास श्रीर रामलीला श्रादि होती थी, जो भूमि इत्र, गुलाव ग्रीर चन्दनादिसे सीचीं जाती थी वही रक्तरिखत हो रही थी ! क्या कहा जाय, कुछ कहते नही दनता ।

मेरे जानेपर उनके कृपापात्रोने बताया—वे पहलेसे ही कहा करते थे कि मैं ऐसे-वैसे थोड़े ही मरूँगा। रक्तकी निदयाँ वहाकर जाऊँगा। वे कहते थे—'हुम जानबूभकर इस प्रवृत्तिमें फँसे हैं। तुम लोगोको यह शिक्षा देनेके लिए कि कोई कैसा भी सिद्ध हो जो इस प्रवृत्तिमें फँसेगा उसे दुःख उठाना पड़ेगा। जो कामिनी-काञ्चनसे संसर्ग रखेगा उसको यही सब सहन करना पड़ेगा।'

यथार्थमे वात यही है। महापुरुषों के जीवनकी प्रत्येक घटनासे वड़ी भारी शिक्षा मिलती है। वे प्राण्यिं के उपकारके निमित्त स्वयं अपने शरीरपर कष्टों को भेलते हैं। प्रभु ईसामसीह अपने शिष्यों द्वारा ही पकड़ाये गये और उन्हें शूलीपर लटकाया गया। उनके पिवन बिलदानसे ही आज ईसाई घमंका इतना प्रचार हुआ। महात्मा/ गाँघीकी हत्या भी तो उन्हीं के एक देशवन्धुने की थी। देवी जोन को भी उन्हीं लोगोंने जीवित जलाया जिनकी स्वतंत्रता के लिए वह प्राण् प्रण्या से प्रयत्न कर रही थी। इस संसार की कुछ ऐसी ही उल्टी रीति है। महापुरुषोंको संसारकी अरेसे यही परितोषिक मिलता है।

महाराजका समस्त जीवन परोपकारमें ही बीता था। वे निराश्रयोके आश्रय थे, दीनोंके बन्धु थे और मुमुक्षुओंके सर्वस्व। उनके
यहाँ कथा-कीर्तनका अखण्ड सत्र चलता रहता था। उनके सान्निध्यमें
सभी श्रेणीके पुरुष आश्रय पाते थे। परस्पर विरोधी विचारके
व्यक्तिभी उनके पास रहते थे। वे परम सहिष्णु, धैर्यवान् और
निर्भय थे। उनका सम्पूर्ण जीवन परमार्थके कार्योमे ही व्यतीत
हुआ था। इस समय उनकी आयु ७३ वर्षके लगभग थी। फिर भी
ज्ञानार्जनकी उनकी इच्छा कम नहीं हुई थी। नित्य ही कुछ न कुछ

नयी वात यादकर लेते थे। उन्हें कितने स्कोक कण्ठस्थ थे इसकी कोई गएाना नहीं। में जाता तो ग्रपनी दैनन्दिनी दे देते श्रीर कहते कि तुम्हें जो सुन्दर स्कोक याद हो इसमें लिख दो। उनका स्कोक उच्चारएाका उद्मारएाका उद्मारएाका उद्मारएाका उद्मारएाका उद्मारएाका उद्मारएाकरते-करते मूर्तिमान करके खड़ाकर देते थे। उनके गुएा महान् थे। भक्तवृन्द उनका जीवन लिखना चाहते हैं। यहाँ में जीवन लिखने नहीं बैठा हूँ। में तो केवल उनका स्मरएा कर रहा हूँ। 'भागवती कथा' लिखनेमे मुभे उनके द्वारा वड़ी स्फूर्ति मिलती थी। वे श्रानन्दके द्वारा उसे नित्य मुनते श्रीर सभीको सुनवाते थे। कविकी कृतिका कोई कलाकार ग्रादर करे—उसके लिये इससे यहा पुरस्कार श्रीर कुछ नहीं हो सकता। नया खण्ड निकालते ही सबसे पहले में श्री उड़िया वावाजी श्रीर श्रीहरि वावाजीके पास भेजता था। मेरे लिये यहीं वड़े सीभाग्यकी वात थी कि ये महापुरुष उसे सुनते थे। इससे मुभे लिखनेमें प्रोत्साहन मिलता था।

### वाल ब्रह्मचारी पं० श्रीजीवनदत्तजी महाराज, नरवर

"महान्तस्ते समिचत्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साववो ये ।"

—श्रीमद्भागवत

नाना प्रकारके पाप-पुण्यमय मिश्रकमंकलापजिनत शुभाशुभ कर्मफलोंकों भोगनेके लिये उत्पन्न हुए जीवोंको कल्याग्णपथपर अग्रसर करनेके लिये भगविदच्छासे समय-समयपर सन्तजन इस कर्म-भूमि भारतमें अवतीर्ण हुआ करते हैं। उनकी एक क्षग्णभरकी सत्सङ्गिति भी इस भयंकर भवसागरकी उत्तुङ्ग तरङ्गमालामें पड़कर इतते- उतराते मानवसमाजको पार करनेके लिए सुदृढ़ नौकाके समान होती है— "क्षग्णमिष सज्जनसङ्गितरेका भवित भवार्णवतर्गे नौका।" ऐसे महापुरुषोंके संगसे होने वाले परम श्रेयका सूल्य आंका नहीं जा सकता। इसमें कुछभी सन्देह नहीं कि पूज्यपाद श्री उडिया दावाजी भी ऐसेहो जगदुद्धारक महापुरुपोकी श्रेग्गीमे थे।

श्राज हमें उस श्रतीत कालका स्मरण हो उठा है जब हमें जिला बुलन्दशहरकी पूर्वीय सीमापर स्थित भागीरथी तटवर्ती रामघाट नामक तीर्थंस्थानमे स्वर्गीय ब्रह्मचारी श्री होरानन्दजीकी निवास-कुटीपर प्रथमवार श्री उड़िया बाबाजी महाराजके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हुश्रा था। उस समय वे त्यक्त-दण्ड श्रवस्थामे थे। तबतक लोग उनके श्रगाध गाम्भीयंग्रुक व्यक्तित्वसे समुचित परिचित नही हुए थे। रामघाटके कुछ सत्संगप्रेमी श्रीर साधुसेवी व्यक्तियोंको भी इसके कुछ काल प्रधात् ही उनके उपदेशामृतको पान करके कृतार्थ होनेका श्रवसर मिला। प्रसंगवश वार्तालाप चलनेपर उन्होंने बताया कि उनका पुण्य शरीर उत्कलदेशवासी

गीड़ ब्राह्मए।वंशमें प्रकट हुआ था। वे वाल्यकालसे ही स्वभावतः विरक्त मनोवृत्तिके थे, तथापि अघ्ययन समाप्त करनेके पश्चात् उन्होंने देशसेवाके लिये राष्ट्रीय आन्दोलनमे भी पर्याप्त भाग लिया। उन दिनो वे जगन्नाथपुरीके गोवधनमठमें नैष्ठिक ब्रह्मचारीके रूपमें रहते थे। फिर वही अधिक रुग्ण होनेपर उन्होने आतुर संन्यास लिया। रोग जान्त होनेपर 'एक एव चरेदिभक्षः' इस वाक्यका निर्वाह करते हुए वे असंग और अपरिग्रही होकर विचरने लगे।

उन दिनों भ्राप श्रीमद्भागवतके इन भगवद्वचनोंके श्रनुसार भ्रविकारि भेदसे <u>कर्म उपासना श्रीर ज्ञान तीनों</u> ही साधनोका उपदेश करते थे—

> 'योगास्त्रयो मया प्रोक्तान्त्रणां श्रेयो विवित्सया । ज्ञानं कर्मं च मिक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रवित् ।। निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसू । तेष्वनिर्विण्णाचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥ न निर्विण्णो नातिसक्तो मिक्तयोगोऽस्य सिद्धिदः ॥'#

श्राप यहच्छासे विचरते हुए ही इस प्रान्तमे सबसे पहले रामघाटमें पघारे थे। घीरे-घीरे ग्रपने ग्रद्भुत श्रीर श्रभूतपूर्व गुरागराके काररा ग्राप नर्वत्र विख्यात हो गये श्रीर फिर श्रद्धालु भक्तोके

अमनुष्यों के थेयः साधन की इच्छासे मेंने तीन प्रकारके योगोका वर्णन किया है—हान, कमं और मिक्त । इनके सिवा घीर कहीं कोई मार्ग नहीं है। इनमें ज्ञान विरक्त पुरुषोक्ते लिये हैं जो कमों का त्यागकर देनेवाले होते हैं। किन्तु जिसका वित्त कमों छ उपराम नहीं है घीर जो भीगों की कामनावाले हैं उनके लिये कमंयोग है। तथा जो न तो भीगों से उपराम हैं घीर न उनमें घरवन्त आउक्त है उसे मिक्तियोग सफलता प्रवान कर सकता है।

श्रत्यन्त प्रार्थना करनेपर श्रनेकों स्थानोंमें विचरकर उन्हें अपने सदुपदेशोसे पवित्र करने लगे। श्रापके परिमित सरल श्रोर सरस शब्दोंमें ज्ञानकी बड़ी ठोस सामग्री भरी रहती थी। एक बार कुछ श्रेंग्रेजी पढ़े-लिखे पदाधिकारियोंने पूछा—"श्राप बड़े सिद्ध संत सुने जाते हैं, कोई चमत्कार दिखाइये।" तब श्राप बोले—"इससे श्रिधक श्रीर क्या चमत्कार दिखाऊँ कि मेरा शरीर जड़ होनेपर मी बोलता है, सुनता है, देखता है, चलता है श्रीर नाना प्रकारके कार्य करता है।" इस प्रकार स्वभाव-सरल परिमित शब्दोंद्वारा शास्त्रीय दुष्टह श्रथंके विवेचनकी श्रापको वड़ी ही सुन्दर शैली थी। ऐसे श्रनेकों उदाहरणोंकी छाप उनके श्रनुयायियोंके हृदयपटपर सदाके लिये श्रंकित है।

श्री स्वामी करपात्रीजी महाराजने हमें बतलाया था कि एक बार कोई बात पूछनेके उद्देश्यसे उन्होंने (श्री करपात्रीजीने) प्रसिद्ध ग्रध्यहमवेत्ता (Spritualist) श्री वी० डी० ऋषि द्वारा पूज्यपाद श्री उड़िया बाबाजीके अजर ग्रमर आत्माका श्राह्वान कराया था। किन्तु उत्तरमें उन्हे यही ज्ञात हुआ कि वे ग्रपने पाञ्चभौतिक कलेक्सको विभिन्न तस्त्रोमें विलीन कर सदाके लिये अजर-ग्रमर भावींत्पन्न हो विश्वव्यापक बन चुके हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वे परम क्षमाजील राग-द्वेषादि विवर्णित उच्च कोटिके महापुरुष थे।

जिस समय षड्दर्शनाचार्य पण्डित स्वामी श्री विश्वेश्वराश्रमजी महाराजका नरवरमें ब्रह्मनिर्वाण हुआ उस समय ब्राह्मसूर्त्तमें ही श्री उड़िया बाबाजी उनके पास पहुँच गये थे। उन दिनों आप नरवरसे चार कोसकी दूरी पर थे। पता नहीं, किस सूचनाके

श्राघारपर रात्रिमें किस समय चलकर श्राप इतनी जल्दी नरवर श्रा गये थे। श्री पण्डित स्वामीजीका देहावसान होनेपर हमने देखा कि श्रापके नेत्रोसे श्रविरल श्रश्रुघारा प्रवाहित हो रही थी। श्राप गद्गद् कण्ठसे कह रहे थे कि श्राज हमारे सन्यासीमण्डलका विद्या-भास्कर श्रस्त हो गया। फिर श्राप हीके तत्त्वावधानमे श्रापहींके संकल्पवलसे बह्मीभूत पण्डित स्वामीजीका निर्वाणोत्सव वड़ी घूमघाम से मनाया गया।

उनके जीवनकी ग्रनेको भांकियो का हम कहाँ तक वर्णन करें।
उन्हें इस जीवनमें हम भूल नही सकते। उनके कृपापरवा भक्तजन
उनका पवित्र जीवन-चरित्र लिखने का विचार कर रहे हैं, -यह
जानकर हमे ग्रकथनीय हर्ष हुग्रा। वावा 'तीर्थ' नामा संन्यासी थे!
ग्रपने जीवन मे इन्होंने इस पदका पूर्णतया निर्वाह किया। ग्रव
लोलासंवरण करनेपर उनके नश्वर गरीरस्थ कार्यतस्व ग्रपने
कारणतस्वोंमें लीन हो गये हैं। तथापि हमे पूर्ण ग्राज्ञा है कि उनका
जीवन-चरित्र तैयार हो जानेपर उनकी ग्रजर-ग्रमर कीर्त्ति चिरकाल तक हमारे देशमे स्थिन रहेगी।

## स्वामी श्रीभजनानन्दजी एकरसानन्दाश्रम, मैनपुरी

मेरे जीवनके दो ही पथ-प्रदर्शक मिले है—एक श्रीउड़िया वाबाजी ग्रीर दूसरे स्वामी श्रीएकरसान्त्वजी सरस्वती । समय-समयपर दोनों ही महापुरुषोंने मुक्तको मार्ग दिखाया था। वैसे तो ग्रनेक वार श्रीउडियाबावाजी महाराजके चरणोंमें रहनेका सीभाग्य मिला। परन्तु एक बार कर्णवासमे, जिस समय श्रीजयदयाल गोयन्दका भी गमियोंमें वहाँ सत्सङ्ग करा रहे थे, मुक्तको प्रायः एक मास श्रीमहाराजके पास रहनेका सीभाग्य प्राप्त हुग्रा था। कभी-कभी वे मुक्ते प्यारसे बुलाते थे। यद्यपि उस समय सभी लोग मुक्तको 'भजनानन्दजी' कहते थे, परन्तु बाबा जब मुक्ते 'भजनलाल' या 'भजना' कहकर बुलाते तब मुक्ते भगवान् रामके स्वभावकी यह चौपाई स्मरण ही ग्राती थी:—

'राम विलोकिन वोलिन चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचिन हैंसि मिलनी ॥'

मुक्ते तो बाबा साक्षात् भगवान् ही प्रतीत होते थे। उपनिषद्का

, 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' यह मन्त्र उनके जीवनमें सार्थक
प्रतीत होता था। वे छोटेसे 'छोटा काम तो यहाँ तक करते थे कि

- अपने हाथसे परोसकर सवको भोजन कराते थे; और जब आसनपर
बैठते थे और हमलोग उनका पूजन करनेके लिये जाते थे तो साक्षात्
विराट् भगवान् ही जान पड़ते थे।

मै बराबर एक माह कर्णवासमे ठहरा। उस समय वाबाको सिन्निधिमें मुभे जैसा सुख-प्राप्त हुम्रा वैसा माता-पिताके पास रहकर भी नहीं मिला। बावाके प्रति मेरे ही नहीं, सभीके यही भाव थे। मुभे तो ऐसा प्रतीत होता था कि बावा विराट् भगवान्का पूजन कर रहे है।

# स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी अवधूत

#### निरभिमानताके प्रतीक श्रीवावा

श्रीवृन्दावनघाममें एक वार मैने एकादशी-व्रत रखा था। दैव-वश उस दिन फलाहारका कोई प्रवन्ध न हो सका। श्रीमहाराजके कृपापात्र श्रीपल्टूवावाको किसी प्रकार इसका पता लग गया कि ग्राज श्रवघूतजीके फलाहारका प्रवन्घ नहीं हुम्रा है । उन्होंने श्रीमहाराजजी-से प्रार्थना कर दी। कृपासिन्धु वावाने सुनते ही मुभे बुलाने के लिये वाबू रामसहायको ब्रह्मनिवास ग्राश्रम भेजा । महाराजजी की ग्राज्ञा **क्षिरोघार्य कर मै श्रीचरर्गोमें उपस्थित हुग्रा । उस समय ग्राप गुफाके** ऊपर वरामदेमे विराजमान थे । मुक्त-जैसे ग्रघमाति-ग्रधम, पतिताति-पतित, तुच्छातितुच्छ व्यक्तिके पहुँचते ही श्राप श्रपने ग्रासनसे उठ-कर खड़े हो गये ग्रीर मेरा हाथ पकड़कर मधुर तथा मृदुल जन्दों में कहने लगे, "इसी ग्रासनपर (जिसपर वे स्वयं विराजमान थे) बैठकर भोजन कीजिये।" इन शब्दोंको सुनकर मै तो आर्थ्ययंसमुद्रमें डूब गया। ऐसे जगत्प्रतिष्ठित महापुरुष होनेपर भी उनके अन्त.करणमें म्रिभमानकी गन्ध भी नहीं थी। मेरा हृदय प्रेमसे सराबोर होगया, क्षुघा निवृत्त-सी हो गयी तथा एकाग्रताके कारए। मन प्रफुल्लित हो गया। म्राज्ञानुसार जैसे-तैसे फलाहार किया, परन्तु म्रनर्थनिवृत्तिका भोजन निरिभमानता भी प्राप्त हुई; नयोकि वास्तवमे निरिभमानता ही मुक्ति का स्वरूप है- 'यदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं वन्धनं तदा।' जन्ममृत्युरुप वन्धनका हेतु ग्रिभमान ही है । निरिभमानता या दीनता ही मुक्तिका हेतु है। विचारदृष्टिसे यही निर्एंय होता है कि

राशे

FI

1

計

福

563

110

市市

254

额

顾啊

哨

नवृद्धि

नंबा ला

ता है।

जो कर्क्य होता है वही गुणी होता है, क्योंकि संसारमें कर्त्तव्यके अधीनही गुणका आरोप होता है। अर्थात् जितना और जैसा कर्त्तव्य होता है उतने और वैसे ही गुणका व्यक्तिमें आरोप किया जाता है। इसलिये गुणक्ष बन्धनका कारण कर्त्तव्य ही है। जितना गुणहोता है उतना ही श्रीभमान होता है, बिना गुणके अभिमानको सत्ता ही नहीं। अतः स्पष्ट हुआ कि कर्त्ता हो गुणी होता है और गुणी हो अभिमानी कहा जाता है। इसके विपरीत जो अकर्त्ता है वह निर्गुण होगा वह निरिभगानी भी होगा। अतः ब्रह्म अकर्ता और निर्गुण है। सुतरां ब्रह्म और निरिभमानीमें कभी किसी प्रकारका भेद सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये निरिभमानता ही ब्रह्मसाक्षात्कार का यथार्थ लिङ्ग है।

श्रीमहाराजमें निरिश्मानता सदा सर्वथा सूर्त्तरूपसे विद्यमान थी। तभीतो मेरे-जैसे व्यक्तिको भी ग्रापने ग्रपने राजिसहासनपर बैठाकर भोजन करनेकी ग्राज्ञा दी। यह व्यवहार उनकी ब्रह्मनिष्ठाका ही परिचायक था।

3240



### दिण्डस्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी सरस्वती

मुक्ते प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रीजिंड्याबावाजी महाराजके सम्बन्धमें श्रपने संस्मरण लिखनेके लिये कहा गया है। वैसे तो मुक्ते जनके सत्संग-सुखका जो यित्किञ्चित् अनुभव हुआ है वह मेरे लिये इतने महत्वकी वस्तु है कि जसे लिखना मुक्ते ऐसा जान पडता है मानो अपने जीवनके जन पिवत्र क्षणोंकी घटनाओं का उल्लेख करके मैं उन्हें सामान्य कोटिमे निविष्ट कर रहा हूँ—मानो ऐसा करके मैं उनका मूल्य घटा रहा हूँ; फिर भी जस समयकी विलक्षण अनुभूति-योंका मेरे अन्तः करणपर जो प्रभाव पड़ा है जससे मैरे जीवनको विशानिर्देश प्राप्त हुआ है; अतः उस विषयमे कहने-सुनने श्रीर लिखने-की चाह मेरे हृदयमें प्रारम्भसे ही है।

जव मैं नर्मदातटपर विचर रहा था उस समय मैंने पूज्यपाद श्रीमहाराजजीके न तो दर्शन िकये थे श्रीय न विशेष कुछ सुना ही या। सर्वप्रथम 'कल्याएा' में प्रकाशित उनके वेदान्तविषयक उपदेशोने मुक्ते श्राकृष्ट िकया। उनसे मेरी विचारधारांके प्रवाहको पर्याप्त गित िमली श्रीय तभीसे मेरे हृदयमें उनके प्रति सर्वाधिक श्रादरका स्थान वन गया। कुछ दिनो परचात् जवलपुरमें स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वतीसे मेट हुई। श्रापने एक दिन स्वाभाविक ही वतलाया कि मैं प्रायः श्रीउड़ियावावाजीके पास श्रीवृन्दावनमें रहता हूँ, कभी आप भी वृन्दावन श्राइये। संयोगवश उसके कुछ ही दिनों पश्चात् मुक्ते पञ्चाव जाना पड़ा। वहाँसे लौटते समय में वृन्दावन जानेके लिये मथुरास्टेशनपर उतर पड़ा श्रीय पैदलही वृन्दावन पहुँचा। श्राश्रममें प्रवेश करतेही स्वामी श्रीग्रखण्डानन्दजीको श्रीमद्भागवतकी कथा

í

करते देखा । वहाँ रुककर दो-चार दिन सत्संग किया श्रीर फिर नर्मदातटको चला गया। उस समय श्रीमहाराजजी वहाँ नही थे, कही श्रन्यत्र पैदल श्रमण कर रहे थे।

इसके पश्चात् जब मै दूसरी बार वृत्दावन भ्राया तो श्रक्षय-वृतीयाके दिन मुभे श्रीमहाराजजी के दर्शन हुए । श्राप मध्याह्नमें बाहरसे श्राये थे श्रीर भक्तोंको सत्तूका प्रसाद बाँट रहे थे। मैं उनकी सीम्य श्रीर सरल मूर्त्तिके प्रथम दर्शनमें ही मुग्ध हो गया । प्रातःकाल श्रापका श्रीशंकरानन्दी गीतापर प्रवचन होता था। मैं उसमें उपस्थित रहने लगा । उस समय उनके मुखकमलसे ग्रत्यन्त श्रोजस्विनी भाषामें ज्ञान, वैराग्य, योग ग्रीर भक्तिविषयक सूक्ष्मतम तत्त्व विनि:-सृत होते थे। प्रवचनके ग्रनन्तर लोग श्रीमहाराजजीसे प्रश्न करते थे श्रीर वे संक्षिप्त भाषामें प्रायः एकही वाक्यमें उत्तर दे देते थे। स्वामी श्रीग्रखण्डानन्दजीकी प्रेरणासे मैं भी कुछ प्रश्न करने लगा। पर उस समय तक मेरे प्रश्न शायद रूक्ष होते थे। कभी तो प्रश्नका उत्तर मिलता ग्रीर कभी वे चुप होजाते। मै गम्भीरतापूर्वक प्रश्न ग्रीय उत्तरपर विचार करता तथा सत्संगसे लौटनेपर स्वामी श्रीग्रण्डा-नन्दजीसे भी पर्याप्त विचार-विमर्श होता। उन्होंने महाराजजीका सुन्दर ग्रध्ययन किया था।

धीरे-धीरे मैं निकट ग्राता गया। प्रातःकाल न्नाह्ममुहूर्तमें जो ध्यान ग्रीर सत्संग होता था, उसमें मैं भी नियमसे उपस्थित रहने लगा। श्रीमहाराजजीके एक ग्रनन्य भक्त थे बाबू रामसहाय। इनके प्रश्न बड़े विलक्षण हुग्रा करते थे। पहले तो ग्रन्य नवीन ग्रागन्तुकों के समान मेरी भी उनके प्रति कुछ विपरीत धारणा वन गयी। मुभे लगता, इनके प्रश्न निरर्थंक ग्रीर व्यक्तिगत ग्राक्षेपयुक्त ही होते हैं।

किन्तु जव कुछ दिन मैंने घ्यानपूर्वक उनकी वाते सुनी तो मुभे उनके विचारोमे पर्याप्त गम्भीरता दिखायी दी । सत्संगको विचारजन्य सुनुभ्तिके साधनरूपमें ही होने देना इन्हे रुचिकर था । इन्हें मिथ्या स्तुष्टि ग्रीर गुरुडमसे निक् थी । इनसे हृदय मिलनेपर महाराजजीके विपयमे विशेष वातों का ज्ञान हुग्रा ।

सत्संगमें ग्राते-ग्राते मुक्ते श्रीमहाराजजीकी कृपादृष्टि ग्रीर तहज स्नेहका अनुभव होने लगा। अव हमारी चर्चाका विषय केवल विदान्तविषय हो नहीं रहा वरन् ग्रनुभूतिका स्वरूप, समाधि, ग्रोगकी कितियय कियाएँ ग्रीर व्यावहार भी हो गया। महाराजजी कभी-कभी विना पूछे भी मुक्ते ग्रनेकों ग्रावश्यक विषयोका मार्मिक उपदेश दिया करते थे। मुक्त साधनहीनपर उनकी जो ग्रहेतुकी स्नेहवर्षा हुई उसने मुक्ते पागल-सा वना दिया। जब भी ग्रवकाश मिलता में उनके पास चला जाता था। उस समय मेरा एकमात्र साधन उनका सत्संग ही रह गया था। वे भी ग्रन्यान्य कार्योसे ग्रवकाश पाते ही मुक्ते बुला लेते थे।

उनकी विशेपताओं के विषयमें में कुछ भी कहनेका श्रिषकारी नहीं हूँ, क्यों कि मैंने उनके व्यक्तित्वका समालोचनात्मक निरीक्षण कभी नहीं किया। में जबतक उनके सम्पर्कमें रहा उन्होंने मुभे वरावर श्रपने स्नेह-सरोवरमें निमन्न रखा। फिर भी श्रपने श्रनुभव के श्राघारपर इतना तो नि.सन्देह कह ही सकता हूँ कि वे श्रपने समयकी उच्चतम विभूतियोमेसे थे। मुभे जो शान्ति श्रीर आध्यानितक स्फूर्ति उनके चरणकमलोकी छायामे प्राप्त हुई, वह श्रत्यन्त दुर्लभ थी। विचारके प्रसंगमें मेरे मनमें कुछ ऐसे प्रश्न श्रा जाते थे जो प्रकरण श्रन्थोकी विचारश्रणालीसे भिन्न भूमिकामें उद्भूत

होनेके कारण ग्रत्यन्त जिंटल प्रतीत होते थे। उनको यथावत् सम
फकर उनका समुचित समाधान करना अशक्य-सा ही था। ग्रनेकों

महारमाग्रोके सामने तो उनको उपस्थित करनेमें भी भय ग्रीर

संकोच ग्रनुभव होता था। श्रीमहाराजजीके निकट तो भय या

संकोचका कोई प्रसङ्ग ही नहीं था। उनके यहाँ ऐसे प्रश्नोत्तरके

ग्रवसरपर मर्यादारक्षण्यके लिये कृत्रिम नियमोंका ग्राध्य नहीं लिया

जाता था। उनमें स्वाभाविक ही ऐसां प्रभाव था कि उनके समीप

किसी भी सह इयको ग्रशिष्ट होनेकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। साथ ही

उनके उत्तर इतने गम्भीर ग्रीर मर्मस्पर्शी होते थे कि जिज्ञासुका

हृदय शीघ्र ही समाधि-स्थितिका-सा ग्रनुभव करने लगता था।

ग्रतः उनके सत्सङ्गसे मेरे उन सभी प्रश्नोंका ग्रन्त हो गया जो मेरी

ग्राध्यात्मिक रसानुभूतिमें बाधक थे। इसके ग्रांतिरक्त वहुत नवीन

प्रकाश भी मिला।

विचारसे जो लाभ होना चाहिये था वह तो हुआ ही, उसके सिवा बहुत बड़ा लाभ तो उनकी सिक्तिंघमे रहकर उनकी स्वाभा- विकी असगताके दर्शनसे हुआ। उसके द्वारा अपने जीवनके व्याव- हारिक पक्षको लक्ष्यानुरूप निर्माण करनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई। वे अपने कृपापात्र भक्तोको विचारके उच्चतम शिखरतक पहुँचाकर ही सन्तुष्ट नही होते थे, वरन् जानिष्ठाकी हढ़ताके लिये प्रयत्नशील रहनेका भी उनका आग्रहपूर्ण आदेश था। उनके विचारमे संन्यास का उद्देश्य निःस्पन्दता था। उनका कथन था कि इसके लिये तब- तक अभ्यास करते रहना चाहिये जबतक वह ऐच्छिक न हो जाय। जवतक प्राणस्पन्दनिरोध ऐच्छिक नही हो जाता तबतक साधक कामपर आत्यन्तिक विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने एक

दिन मुभसे कहा था, "वेटा! मेरा यह अभ्यास पचास वर्षोसे चल रहा है। फिर वादमे मुभे पता चला कि उनको यह स्थिति स्वायता हो गयी थी।

मुक्ते श्रीमहाराजजीके सत्उङ्गका सुयोग तव मिला जव वे वृद्ध श्रीर रुग्ण थे। उस समय भी मैने उनमे श्रभ्यासकी जितनी तत्परता देखी, उतनी श्राजकलके तरुण साधकोमें भी मिलना कठिन है। एक दिनकी वात है, श्रीमहाराजजी गङ्गातटपर विचर रहे थे। उस समय उनके साथ कोई पचास भक्त होगे। रात्रिको सवके साथ श्रापने गाँवके वाहर एक खाली गकानमे निवास किया। मैने श्रधं-रात्रिके समय नीद खुलने पर देखा कि सव लोग निद्रादेवीकी गोदमें है श्रीर श्रीमहाराजजी सिद्धासन लगाये योगनिद्रामें। उस समय स्वच्छ श्राकाशमे पूर्णचन्द्र अपनी श्रमृतमयी शीतल रिक्सयोंसे विश्वको श्रीतलता प्रदान कर रहा था। वह हत्य ग्राजभी मेरे हृदयमे प्रत्यक्ष-जैसा है। उन्होने डटकर निद्रा शायद ही कभी ली हो।

मेरा यह लीभाग्य यद्यपि थोड़े ही कालमें समाप्त हो गया। तथापि उस स्वरूप समयको ही स्मृतियाँ और अनुभूतियाँ मेरे लिये पर्याप्त हैं। उनकी असीम कृपाके लिये क्या कृतज्ञता प्रकट करूँ—यह मेरी क्षुद्रवृद्धिमें नही आता। इतना ही आता है कि जो उनसे पाया है उसपर यदि यत्किञ्चित् भी आचरण करूँ तो वही सम्भवतः उनकी सबसे प्रिय सेवा होगी।

#### वावा श्रीरामदासजी महाराज, करह (ग्वालियर)

प्रातःस्मरणीय बाबाका दर्शन सर्वप्रथम मैंने ग्रखण्ड हरिनाम-संकीर्तन यज्ञ भूसीमे किया था। वही उनके प्रेमपूर्ण व्यवहारसे मैं उनकी ग्रोर ग्राकित भी हो गया। उन दिनों बाबाका ऐसा स्वभाव था कि कोई कुछ भी बात करता हो ग्राप चुप बैठे रहते थे। कोई प्रश्न करता तो प्रेमसे समक्षा देते थे। जब मै श्रीरामायणजीकी कथा कहता तो ग्राप बड़े प्रेमसे सुनते थे। एक ग्रन्य कथावाचक महोदय ग्रनेक प्रकारके बाह्य दृष्टान्तोद्वारा जनताका मनोरख्जन किया करते थे। इसपर [कहना नहीं चाहिये, विज्ञजन क्षमा करें] बाबाने श्रीमुखसे कहा था, "श्रेमभावकी कथा तो रामदासजीकी ही होती है।"

ग्रखण्ड संकीर्तनके समाप्त हो जाने पर मुक्ते प्रयाग-परिक्रमा, श्रीग्रयोध्यायात्रा ग्रौर लखनऊपर्यन्त श्रीस्वामीजीके साथ रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुग्रा। उसके पत्र्यात् तो जहाँ-कही उत्सव होता, वे मुक्ते ग्रवश्य बुलाते थे। श्रीरामायणकी कथामे उनका ग्रपार ग्रनुराग देखा। मुक्तपर उनकी ग्रपार कृपा थी। मेरी तथा मेरे साथ रहनेवाले सन्तों की छोटी-छोटी ग्रावश्यकताग्रोंका भी वे वड़ा ध्यान रखते थे। यद्यपि इससे मुक्ते वड़ा सकोच होता था, परन्तु प्रेमवश वे मानते नहीं थे। खन्नामें उनकी ग्रांखे प्रेमाश्रुग्रोसे भर ग्रायी थी, जव उन्होने कहा था— "वाबा! मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नही है, ग्राप गाड़ीपर बैठते ही है। वर्ष मे कम-से-कम तीन बार ग्रवश्य ग्राया करे।" श्रीस्वामीजीके ये वचन मुक्ते जन्मभर नहीं सूलेगे।

ऐसा कई वार हुआ कि जब सत्सङ्गमे स्वामीजी अद्वैत वेदान्त-का वर्णन करते होते और मैं पहुँच जाता तो वे असंग बदलकर शुद्ध भक्तियोगका वर्णन करने लगते । कारण यही था कि नाम-रूप-मिथ्याप्रतिपादक अद्वैत वेदान्तके प्रतिपादन द्वारा वे भक्तोके हृदयमें ठेस पहुँचाना नहीं चाहते थे। ऐसा करना उनके स्वाभावके विपरीत था।

- July 11 (8)

एक वार स्वामीजीके पास एक वकील साहव श्राये। वे ईश्वरपर विश्वास नहीं रखते थे। जनसे जनकी इस प्रकार वाते हुई—

वकील साहव अकृति ही सब कार्य करती है। जैसे एक बीज-से अन्य बीज उत्पन्न हो जाते हैं वैसे ही पशु-से-पशु और स्त्री-पुरुष-संयोगसे मनुष्योकी सृष्टि होती रहती है। मनुष्य पृथ्वी आदि तत्त्वोसे असंख्य वस्तुएँ निर्माण कर लेता है।

स्वामीजी—परन्तु पृथ्वी ब्रादि तत्त्वोंको किसने वनाया ? इस पर वकील साहव चुप हो गये। कुछ भो न बोले। तव स्वामीजीने पूछा—क्या काम करते हो ?

वकील साहव—वकालत करता हूँ।
स्वामीजी—तभी तो बुद्धि तर्कजालमे पड़ गयी है।
वकील साहव—पया ग्राप ईव्वर की सत्ताको समभा सकते है ?
स्वामीजी—एक वर्षतक पद्मीस हजार नाम प्रतिदिन जमो, .
तव समभाऊँगा।

(२)

जब स्वामीजी स्थान करहके यज्ञमें पद्यारे थे तो वड़ी तत्परतासे प्रत्येक कार्य की स्वयं देख-भाल करते थे। अपने निजजनोंको सम्पूर्ण सेवाकार्यंके लिये ग्राज्ञा दे रखी थी। यहाँ तक कह रखा था कि
माला ग्रौर भजन छोड़कर भी भगवत्सेवाभावसे सम्पूर्ण कार्य
करो । कथा, कीर्तन, सत्संग एवं रासलीला ग्रादि सभी कार्यक्रमोंमें
बंडे प्रेमसे सम्मिलित होते थे। उस समय उनका बड़ा ही ग्रनुराग
देखनेमें ग्राया। उत्सवकी समाप्तिके बाद जब बिदाईका समय ग्राया
तो ग्रापने कुछ भी भेट स्वीकार नहीं की। बोले, "यहाँसे लेना नहीं
है।" अपने एक सेवक रामबाबूके द्वारा ग्रापने रजाइयोकी सेवा भी
करायी। चुपकेसे ग्रापके एक रसोइयाको एक रजाई दे दी गयी।
जब ग्रापको पता लगा तो उसे फटकारा कि रजाई ली क्यो।

एक बार मैं रामघाटमें श्रीस्वामीजीके पास श्रीरामायगाजीकी कथा कह रहा था। वही स्वामी विवेकानन्दजी योगवसिष्ठकी कथा भी कहते थे। एकदिन कथा में यह प्रसंग ग्राया—

'मोह मगन मित निह विदेहकी । महिमा सिय रघुवर सनेहकी ।'

उस समय श्रोताश्रोक नेत्रोमे श्रांसू या गये। श्रनेक संन्यासी संत भी बैठे थे। उनमेसे तीन-चारको प्रेमाश्रु श्रा गये। इसपर स्वामी विवेकानन्द कहने लगे, इनका संन्यास विगड़ गया। अनी पुरुष कभी रो नहीं सकता।" तब स्वामीजीने कहा, "प्रेममें ज्ञानीको श्रांसू क्यों नहीं श्रा सकते। राजा जनकको देखो, पूर्ण ज्ञानी होते हुए भगवत्प्रेममें कैसे रो रहे है ? ग्राज-कल नो जनक-जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं है। भगवत्प्रेमकी महिमा ही यह है कि उससे ज्ञानी भी रो पडते है।"

(३)

एक बार श्रीस्वामीजीने मुक्तसे कहा था कि हम श्रीर श्राप एक साथ तीर्थयात्रा को चलेगे। उसके कुछ समय पश्चात् श्राप परम-

धाम पघार गये। तीर्थयात्राका प्रोग्राम पूरा न हो सका। स्वामीजी के परमधाम पघारनेके दो वर्ष वाद मै पण्डरपुर गया। यह दक्षिण- का महान् तीर्थस्थान है, जहां श्रीविद्वल भगवान् ग्रीर रक्षुमाई ( किन्मणीजी ) विराजते हैं। एकदिन रात्रिमे मुभे श्रीस्वामीने स्वप्नमे दर्शन दिया। मैंने पूछा, "वावा! ग्राप यहां कहां ?" स्वामीजी वोले, "मैने ग्रापसे कहा था न कि हम ग्रीर ग्राप एक साथ तीर्थयात्रा को चलेंगे' इसीलिये ग्राया हूँ। " ठीक उसी रातको मीरा ग्रीर पुजारीको भी ग्रापने स्वप्नमे दर्शन दिया ग्रीर वतलाया कि हमने वावा को वचन दिया था कि हम दोनो एक साथ तीर्थयात्राको चलेंगे, इसीलिये ग्राया हूँ।" प्रातःकाल नींद खुलनेपर जव ग्रापसमे स्वप्नों की चर्चा चली तो हम सभी ग्राक्चर्य करने लगे।

#### (8)

श्रीस्वामीजी प्रायः कहा करते थे कि शिष्यके कल्यागाके लिये जयमे पुरुतिष्ठाका होना नितान्त श्रावश्यक है। एक वार गुरुनिष्ठापर एक कथा भी सुनाई थी, जो इस प्रकार है —

उड़ीसा प्रान्तमें एक कायस्थ सज्जन थे। उन्होने माँ कालीकी उपासनाके लिये एक ब्राह्मणसे मन्त्रकी दीक्षा ली थी। ब्राह्मणसेवता मिदरापान किया करते थे। दैववजात मिदराके नशेमें उन्होने मन्त्र-। का अगुद्ध उच्चारण किया। श्रीर शिष्यने उसीको ग्रहण कर लिया। वे एक वर्ष पर्यन्त श्रशुद्ध मन्त्र को ही जपते रहे। तव माँ कालीने उन्हे साक्षात् दर्शन देकर कहा, "वत्स! तुम्हारा मन्त्र श्रशुद्ध है, इसे शुद्ध करके जपा करो।"

<sup>\*</sup>श्रीरामदासवावाके सेवक।

भाषा अर्थामदासणा महाराण

शिष्य—माँ ! मेर्रा मन्त्र तो गुरुजीसे मिला हुग्रा है, वह ग्रगुद्ध कैसे हो सकता है ?

काली—तेरे गुरुने मंदिरा के नशेमें मन्त्रका अशुद्ध उच्चारण किया था।

शिष्य माँ ! गुरुजीके दिये हुए जिस मन्त्रका केवल एक वर्ष ज्या करनेसे ग्रापने साक्षात् दर्शन् दिया वह ग्रजुद्ध कैसे हो सकता है ? वह जैसा भी हो, मै तो उसीका जप करूँगा।

काली—तेरी गुरुनिष्ठासे मैं वहुत प्रसन्न हूँ । वर माँग ।

शिष्य—माँ ! गुरुजीने मुभे जो मन्त्र दिया है उसीका जाप करने से आप दर्शन दिया करे।

काली-एवमस्तु ।

म्राजभी उड़ीसा प्रान्तमें उस म्रगुद्ध मन्त्र से जितनी जल्दी सिद्धि मिलती है उतनी जल्दी गुद्ध मन्त्र के जपनेसे नहीं मिलती।



## स्वामी श्रीविज्ञानभिचुजी परित्राजक (विशारदजी)

## संत अकारण ही कृपा करते हैं।

यह बात सन् १६४२ के.चैत्र मासकी है, में पाठशालाके मैदानमें घासपर बैठा था। सूर्यनारायण अस्त हो चुके थे। कुछ अध्यापक द्रुत गितसे पगपथपर जा रहे थे। उनमेते एक ने कहा, "आप यहाँ बैठे क्या कर रहे है ? चिलये, परमहंस श्री अड़ियाजी महाराज गंगातटसे पघारे है, उनके दर्शन कर आवें।" पूज्य श्री महाराजजीका नाम तो पहले ही सुन चुका था, सुनते ही ज्यों-का-त्यों उठकर चल दिया। एक बृद्ध अध्यापकजीके आदेशानुसार सत्संग चलानेके लिये कुछ प्रक्न भी सोच लिये।

इसी उघेड-बुनमे सहतानिवासी भाई कन्हैयालालजीका वाग श्रागया। पूज्य महाराजजी चौकीपर विराजमान थे। श्रास-पासकी ग्राम्य जनता भी पर्याप्त मात्रामे थी। वड़ी श्रोजस्वी भापामे श्रापका प्रवचन हो रहा था। सम्भवतः किसी प्रश्नका उत्तर दिया जा रहा था। हम लोग भी पीछे बैठकर उपदेश सुनने लगे। भापग्रका तारतम्य इस प्रकारसे मिलता जा रहा था कि सभी प्रसंग गुम्फित होते हुए मेरे प्रश्नोके उत्तर थे। सारी शंकाश्रों का समाघान सहज ही हो गया। जनता मन्त्रमुग्य-सी होकर एकटक दर्शन करती हुए प्रवचन सुन रही थी। मैं भी चिकत रह गया। वास्तवमें मैंने जैसा सुना था उनसे भी ग्रविक पाया; श्रीर पाया श्रपनी समफसे भी परे; नहीं, नहीं, वहुत परे।

प्रवचन समाप्त हुग्रा । लोग पुन. कानाफ़्सी करने लगे । यह

्याया आग्निसाम सुना

वात मुभे श्रसहा हुई। मैंने कुछ श्रीर सुनने की इच्छासे जान-बूभकर खड़े हो करबद्ध प्रगाम कर एक प्रश्न कर दिया—"यह प्रश्नकर्त्ता कौन है ?"

पं० श्रीशिवदयालजीने करबद्ध प्रार्थना की, 'महाराजजी! यही विरक्षीलाल\* है।"

''श्रच्छा ! यही है चिरङ्की ।'' इन शब्दोंको सुनकर मेरी क्या दशा हुई, लिखने की बात नहीं है ।

"बताग्रो, तुम्हारे जीवनका क्या लक्ष्य है ?" -

मैने हड़बड़ाकर उत्तर दिया, "समाजसेवा।"

"ग्ररे ! तू क्या समाजसेवा करेगा !"

मुक्ते पता नही कि आगे आप क्या-क्या कह गये :

कल रविवार है, प्रात काल द बजे म्रा जाना,'' मुभे म्राज्ञा दी गयी।

रातभर नींद नहीं ग्रायी । श्रीसन्तोकी महान् महत्ता ग्रीर श्रपनी तुच्छताका विचार रह-रहकर ग्राता रहा । श्रन्ततः यही निक्षय हुग्रा कि श्रीमहाराजजीने मुभे ग्रपना लिया है । सन्तोंकी कृपा श्रकारण ही होती है—यह घ्रुव सत्य है ।

मै प्रातःकाल ७ बजे ही कुटियाके सामने पहुँचकर बैठ गया। उन दिनों ग्राप प्रातःकाल प्रायः ६ बजे उठकर शौचादि से निवृत्त होते थे। परन्तु ग्राज तो ग्राठके पूर्व ही वाहर निकल ग्राये। मै चरणोमें लोट गया।

श्राप दतौन करते हुए चल दिये श्रौर मैने कमण्डलु उठा लिया। श्रापके दर्शन करके सभी श्राकिषत हो जाते थे। कुछ देर पश्चात् श्रीर लोग भी श्रागये। बडी प्रसन्नतासे सबने श्रापको स्नान कराया।

<sup>\*</sup>लेखक का पूर्वाश्रम का नाम।

तत्पश्चात् ग्राप मुभे ग्रपने साथ वागमे ले गये ग्रीर एक सन्तरे के पेड़के नीचे एकान्तमे ढेलोपर ही सिद्धासनसे बैठ गये, जैसा कि ग्रापका स्वभाव था।

मैने निराकार ईस्वरके घ्यानके विषयमें अपना प्रश्न और जाङ्गाएँ आपके सम्मुख रखी। यही विषय कई वर्षोसे मुक्ते जलकन-में डाले हुए था, जिसका न तो तवतक समाधान हुआ था और न मुक्ते अभ्यासकी विधि ही अवगत हुई थी। इसके लिये मैं कई सन्त-महात्माओंसे प्रार्थना कर चुका था। आपकी मेरे ऊपर असीम कृपा तो पहले हो हो चुकी थी। प्रश्नका उत्तर वहुत ही थोडे शब्दोमें सयुक्तिक देकर, सभी जाङ्काओंका श्रुतिप्रमाग्यपूर्वक समाधान कर वड़ी सरलता से अभ्यासकी विधि समक्ता दी; तथा स्वयं करते हुए साथ-साथ मुक्ते भी कराने लगे। जवतक मुक्ते सन्तोष न हुआ वार-वार पूछते रहे। कई वार अभ्यास कराया और जवतक मैने यह नहीं कह दिया कि अव कर लिया करूँगा, ठीक समक्त गया हूँ, कोई रुकावट नहीं होगी—वीचमें नहीं छोड़ा। लगभग डेढ घण्टा लग गया। मेरे हर्षका क्या ठिकाना रहा—इसे कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है।

इघर लोगोकी भीड़ जमा हो रही थी। मुभे देखकर कई लोग कहने लगे, "इतनी जल्दी ऐसा कसकर पकड़ा है।" उनका कहना यथार्थ था। म्रन्तर केवल इतना था कि वे मेरे प्रति कह रहे थे श्रीर मैं श्रीमहाराजजी के प्रति समक्ष रहा था।

श्रीभगवानदासजी.मास्टर प्रेम श्रीर नत्थीलालजी ग्रादि हमलोग समय-समयपर रामघाट, कर्णवास, श्रनूपशहर दर्शनार्थ जाया करते थे। उन दिनो श्राप श्रधिकतर गङ्गातटपर ही विचरते थे। मुक्ते प्रायः यही सावधान करते थे, "बेटा ! विवाहके चक्करमें मत पड़ जाना।" जब मैं नौकरी छोडनेके सम्बन्धमें प्रार्थना करता तो यही शब्द सुननेको मिलते, "अरे ! नौकरी स्वयं छोड देगी, तू क्या छोड़ेगा ?" अन्तमैं आज्ञा हुई, "जब मैं कहूँ छोड देगा।"

एक दिन श्रचानक ही मुभे सम्बोधित करते हुए बोले, "श्ररे चिरक्षी! श्रव नौकरी छोड़ दे। तुभसे काम ठीक नहीं होता।" बात यथार्थ थी। मेरा स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। इस प्रकार श्रीमहाराजजीने श्रव्यापकी छुड़ा गुरुपूर्णिमा सन् १६४१ ई० को कर्णवासमें बाह्य चिह्न देकर सदैवके लिये निवृत्तिपथका पथिक बना दिया।

यह हुई मुक्तपर श्रकारण ही सन्तकृपा, जिसे यथार्थ कृपा कहना चाहिये। पूज्य गुरुदेव इस वाक्यको प्रायः कहा करते थे—'सन्तके मेदको वेद न जाने।' जिसे श्रुति भी जाननेमे श्रसमर्थ है उसे मनुष्य ग्रीर मनुष्योंमें भी साधारण तथा उनमे भी मुक्त-जैसा बालबु द्व क्या समक्त सकता है ? फिर विशेषता यह कि श्रीमहाराजजीने श्रपनी लीलाश्रोद्वारा श्रपनेको ऐसा छिपा लिया था कि उन्हें समक्ता श्रसम्भव था। सर्वथा श्रसम्भव ही था। अतः यहाँ कुछ ऐसी घटनाएँ देता हूँ जिनमे यथावसर उन्होंके कहे हुए सद्वाक्य घटित होते देखे है।

( 8 )

एक बार हम लोग श्रीकृष्णजन्माष्ट्रमीपर दर्शन करने गये। उन दिनों श्रीगुरुदेव गङ्गाकिनारे रामघाटमें ही रहते थे। श्रवस्था भी पूर्ण त्याग श्रीर वैराग्यमयी थी। प्रायः हर समय घ्यानावस्थित किसीने प्रश्न किया तो वहुत थोड़े शब्दोमे उत्तर दे दिया। नेत्र प्रा बन्द या ग्रघोन्मीलित ग्रवस्थामें रहते थे। भड़ेव सिद्धासनसे बैठते हें स्त्री-समाजको दर्शन करनेतककी ग्राज्ञा नही थी। एक बाईने केव दर्शन करनेके लिये ग्रत्यन्त प्रयत्न किया, परन्तु उसे सफलता न मिली। एक खिड़की थी; कुटिया वन्द होनेपर भिक्षासामग्री उस् होकर भीतर पहुँचा दी जाती थी। नौ-नौ घंटे तक स्थिर समाध्य एक ग्रासनसे बंठे हुए तो लोगों ने स्वयं देखा था। मोहनपुरके भन् प्रवर श्रीरामदास जो प्रायः हर समय सेवामें रहते थे, कहा करते कि महाराजजी दूषका कटोरा गुँह से लगा देने पर भी ध्यान रहनेके कारण पी नहीं पाते थे। प्रायः नौ वजे कुटीका द्वार खुला था। दो-चार भक्त, जो उस समय ग्रा जाते थे, दर्शन-प्रणाम व

रहते थे। कोई ग्राग्रो, कोई जाग्रो, चाहे खड़े रहो चाहे बैठ जाय

से ध्यानमुद्रामे ही आगे-आगे चलते थे। आपका स्वर कोमल आँ सरस था। उसमें तीक्ष्णता आदिको तो स्थान ही कहाँ था? शीच-स्नान आदिसे निश्चिन्त होनेपर रेतीमें ही सत्सङ्ग हे लगता था। वारह वजेके लगभग कुटियापर वापस पहुँचते थे आँ भिक्षाकी मोली ले रामघाट या गोकुलपुर भिक्षाके लिये चले जाते तथा अन्य लोग अपने-अपने स्थानोंको लौट जाते थे। रात्रिमे द

साय-साथ श्रोगंगास्नानके लिये चल देते थे। श्रीमहाराजजी मार्गं दातीन करते प्रायः मीन या कुछ परमार्थंचर्चा करते हुए घीमी चार

वजैके पश्चात् कुटियापर कोई रह नहीं सकता था तथा प्रातःका प्राठ वजेके पूर्व कोई नहीं जा सकता था। उन दिनों काड़ीमें हिस पजु भी देखे जाते थे, परन्तु ग्रापका कथन 'फ्कीर बेखाहिश वेप

े वाह होते हैं" पूर्णतया ग्रापपर घटित होता था।

म्रापने मुक्तसे पूछा, "चिरङ्जी ! व्रत रखता है ?" मैने प्रार्थना की, "म्राजके दिन मेरी माताजीका देहान्त हुम्रा था, म्रतः हमारे लिये जन्माष्ट्रमी खोटी है।" ग्राप मौन रहे। थोड़ी देरबाद प्रसादमें पेड़े म्रा गये। तब मुक्ते प्रेमसे देकर कहा, "खा ले।"

सायंकाल हमलोग रामघाट गये और कुछ खा-पीकर जब लोटे तो प्रश्न हुआ, "कहाँ गये थे तुम लोग?"

मैने निवेदन किया, "बस्ती में चले गये थे।"

"क्यों ? भूख लगी होगी।" कुछ मुसकराते हुए बोले, "क्या खाया था?"

मैंने कहा, "पेड़े।"

''ग्रीर क्या ?"

मैने उत्तर दिया, "ग्रीर तो कुछ नहीं खाया।"

श्रीगुरुदेव एक मास्टरकी श्रीर देखकर मुसकरा गये। इन्हें तम्बाक् पीनेकी श्रादत थी। उसी समय मुभै भी याद श्रायी कि मास्टरजीने बीडी पी थी। मैं भी उनकी श्रीर देखकर कुछ मुसकरा गया। मास्टरजीपर घड़ों पानी पड़ गया।

तत्काल ही प्रसङ्ग चलाकर आपने कहा, "बेटा ! आजके दिन अन्न नहीं खाना चाहिये। त्रत रखकर घूछपान आदि नशा नहीं करना चाहिये। लोग व्रत रखकर भंग पीते हैं यह ठीक नहीं।"

बस, मास्टर जोरावरसिंहजीने श्रीगंगाजीमे खड़े होकर सदैवके लिये घूम्रपान छोड़नेकी प्रतिज्ञा की । इसी प्रकार श्रापके संकेतमात्र-से कई लोगोंने श्राजन्म ब्रह्मचर्यपालनका नियम भी लिया था ।

#### (२)

यों तो रामघाटके ग्रधिकांश लोग साघुसेवी थे। परन्तु श्रीमहा-राजजीके कृपापात्रोमे विशेषतः श्रोवंशीघरजी ग्रीर वाबू रामसहायजी उल्लेखनीय हैं। पं० श्रीवशीघरजीने ही सबसे पहले पूज्य गुरुदेवका आरती-पूजन ग्रादि किया। ग्रापका यही प्रयत्न रहता था कि श्रीगुरुदेवजी रामघाटमे ही रहें। वाबू रामसहायजीने तो ग्रपना सर्वस्व ही दे डाला। ये ग्रपनी सारी क्रियाएँ ग्रीर भाव गुप्त रखने की चेष्टा करते रहे हैं। ग्रव भी इनकी विचित्र दशा है, कोई समभ नही पाता। लोगोकी हिष्टमे तो ये सर्वदा श्रीगुरुदेवसे भगड़ा-सा ही करते रहते थे। ग्राप उनके गुप्त कृपापात्र थे।

एक वार रामघाटमे जूतोंकी चोरी ग्रधिक होने लगी। यह वात श्रीमहाराजजी तक पहुँची। ग्रापने हँसकर वहा, रहमारे यहाँ सब कुछ है। सत्सञ्ज चाहनेवालेको सत्सञ्ज, प्रसाद चाहनेवालेको प्रसाद श्रीर जूते चाहनेवालेको जूते " सुनकर सवलोग हँस पड़े।

#### ( ) /

दो वङ्गाली नवयुवकोके पीछे खुफिया पुलिस लगी हुई थी। श्रापने उन दोनोंको भोजन कराकर भाड़ी-ही-भाडीमे होकर दूर पहुँचवा दिया। इस प्रकार उनकी रक्षा हो गयी। श्राप सत्सङ्गमें श्राकर वैठ गये, जहाँ पुलिसके लोग श्रपने श्रफसरोके साथ साधारण वेपमें वैठे थे। वार्तालापके बोचमें श्राप कहने लगे, "देखो भैया! महात्मा किसीको वेंबबाता नहीं, वह तो मुक्तिदाता है।" फिर श्रफ्न सरकी श्रोर देखकर मुसकराते हुए कहा, "क्यो रे! ठीक है न?"

श्रफसर भी मुसकराता हुया बोला, "महात्माजी! श्राप ठीक-ही कहते है।"

जब वे लोग जाने लगे तो आपने उन्हे भी प्रसाद देकर विदा किया।

(8)

एक वार हम लोग ग्रनूपशहर दर्शन करनेके लिये गये। शीतकाल था, श्रीगुरुदेव पं० श्रीरामशंकरजीके वगीचेमें विराजमान थे। रातको १२ बजेसे पूर्व कभी सोते ही नहीं थे। प्रात काल सत्सग ग्रारम्भ हो जाता था। रातको प्रायः १२ वजे मुभसे कहा, "हमारे लिये क्या लाया है ?" मैंने एक पुस्तक सामने रख दी।

हम लोग सोने चले गये। नीद मुभे भी कम आयी। उठकर आपकी कुटिया मे पहुँचा। आप ध्यानावस्थित थे। थोड़ी देर वाद बोले, "बत्ती जला दे।" बत्ती जला दी गयी। अभी चार नहीं वजे थे। कहने लगे, "पुस्तक तो अच्छी है। मैने साधनसम्बन्धी बढ़िया स्थलोंपर चिह्न भी लगा दिये है। यह असङ्गताके अभ्यासमें बड़े काम-की चीज है।"

यों तो श्रीगुरुदेवने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध श्रीर सुख-दुःखं ( अनुकूलता-प्रतिकूलता ) के सम्बन्धमें असङ्गताके अभ्यासके प्रति उदाहरणसहित भली प्रकार क्रियात्मकरूपसे समभा दिया था। मैंने पुस्तक उठाकर देखी। सारी पुस्तकमें यत्र-तत्र लाल पेंसिलसे रेखाएँ खिची हुई थी।

"श्रीमहाराजजी! ग्राज तो ग्राप बिलकुल ही नही सोये" मैंने कहा। श्राप वड़ीही गम्भीर वाणीमें कहने लगे, 'जीवका सोना तो स्वभावसिद्ध है। वह सदैव सोता ही रहता है। जागनेपर जीव जीव नहीं रहेगा।

(보)

. एक वार एक वहुत वडे ग्रादमी श्रोमहाराजजीके दर्शन करनेके लिये वृन्दावन ग्राये। जब वे चलने लगे तो ग्राप भी उनके पीछे-पीछे परमहस ग्राश्रमतक चले गये। उन भले ग्रादमीने ग्रापको साथ. चलनेसे नही रोका। शिष्टताके नाते ही सही, रोकना तो ग्रावश्यक था। यह मुसे ग्रखरा। ग्रवसर मिलनेपर मैने प्रार्थना की, "भगवन्! ग्राप तो लोगोके साथ-साथ उन्हें पहुँचानेके लिये इतनी दूरतक चले जाते हैं।" मुसे खिन्नमन देखकर ग्राप हँसते हुए वोले, "ग्ररे, तू वड़ा वावला है। देख, पहले के वड़े लोग महात्माग्रोके पास परामर्शको इच्छासे ग्राया करते थे। परन्तु ग्रव वे हमसे भी मान-सम्मान चाहते हैं। हमारी इसमे क्या हानि है? लो, मान-सम्मान भी लेलो। हमारे यहां इसकी भी कमी नहीं है।"

(६)

रामनवमीका उत्सव कर ग्राप करहसे ग्वालियर होकर होलीपुरा जा रहे थे। रात के नौ वज चुके थे। एक मिन्दर ग्रीर कुँग्रा देखकर वहीं ठहरनेका विचार कर लिया। मिन्दरके पुजारीने, न जाने, क्या समभा। कहने लगा, "महात्माजी! ग्रागे ग्राघे मीलपर ही ठहरने-का वड़ा श्रच्छा स्थान है।" श्रीमहाराजजीने कहा, "ग्रव तो ग्रासन पड़ गया। हम लोग ग्रापको कुछ कष्ट नहीं देगे।" वस, मिन्दर ग्रीर कुएँ से हटकर हम सबने ग्रासन लगा लिये।

प्रात.काल जब चलकर निर्दिष्ट स्थानपर दोपहरके लगभग .पहुँचे

तो मार्गमें कोई स्थान नहीं मिला । आपने कहा, "यदि रातको उसकी बात मानकर चल देते तो कितना कष्ट पाते। संकल्प नहीं बदलना चाहिये। जो हो गया, सो हो गया।"

(৩)

एक गाँवमें प्रात:काल श्रीगुरुदेव कुएँ पर खड़े दातीन कर रहे थे।
गाँवके बहुतसे दर्शनार्थी तथा हमलोग श्रास-पास खड़े हुए थे। एक
बहुन हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हाथमें बन्दूक लिये हुए श्राया। पहले उसने
बन्दूक श्रलग रख दी। फिर श्रीगुरुदेवको वड़ी सम्रतासे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चरण छूकर श्रलग खड़ा हो गया। जब वह
चला गया तो लोगोंने कहा, "महात्माजी! यह इस प्रान्तका बहुत
बड़ा डाक्स है। प्राय: चम्बल के खारोंमे रहता है। कभी बन्दूक श्रलग
नही रखता। भोजनके समय भी पास ही रहती है। किसीको प्रणाम
करना तो जानता ही नहीं। श्राज इसकी यह नयी बात देखनेमें श्रायी
है।"

सन्तोके पास पहुँचकर ऐसे दुष्टोंका स्वभाव भी बदल जाता है। (८)

श्रीमहाराजजी प्रायः ग्रीष्मकालमें ही परिभ्रमण किया करते थे। ग्रीष्मकी तपन श्रीर लू में सम्पूर्ण दुपहरी बागमें वृक्षोके नीचे श्रीर प्रातः-सायं चलनेमें व्यतीत होते थे।

होलीपुरासे वृन्दावन जाते हुए आप आगरा पघारे । वहाँके एक सुयोग्य भक्तने आलूके कारखानेमें उन्हीं कमरों में, जिनमें आलू और प्याज भरे पड़े थे, ले जाकर ठहरा दिया । सामने थोड़ी-ही दूरपर सड़े हुए पानोका कुण्ड था । दुर्गन्घका क्या ठिकाना । सांस लेना भी कठिन था । शहरके अन्य प्रतिष्ठित लोगोंने दूसरे स्थानपर ठहरनेकी वहुत प्रार्थना को । ग्राप वोले, "साधुका ग्रासन जहाँ पड गया, पड़ गया । दूसरेका चित्त दु.खी न हो, श्रव चाहे कितना ही कष्ट सहुद करना पड़े । विवश होकर हम लोगोको पन्द्रह-सोलह दिन वही काटने पड़े । ग्राप कहा करते थे, "साधुको सब कुछ सहन करना चाहिये । सब कुछ सहन करना श्रीर परेच्छापर निर्भर रहना ही साधुता है ।"

(3)

पूज्यपाद ग्रमरसावाले स्वामीजी (श्रीरामानन्दजी सरस्वती) को फ़ालिज मार गया था। वे गंगातटपर शहवाजपुरमे ग्रपने ग्राश्रमपर थे। उनके शब्द-सकेतसे ज्ञात हुग्रा कि वे ग्रापसे मिलना चाहते थे। ग्राप भी रामघाटमे संग्रहणी रोगसे पीडित थे। परन्तु प्रपने कष्टकी कुछ परवाह न करके चल दिये। वडी ग्रनुनय-विनय करनेपर हम लोगोको साथ लिया। कष्ट सहन करके शीध्रतासे चलकर उनसे मिले ग्रीर तीन-चार दिन ठहरकर लीट पडे। ग्राप कहा करते थे— 'शून्या दृष्टि' वृथा चेष्टा।"

(१0)

ग्रापको ग्रन्य लोगोंका ध्यान बहुत ग्रधिक रहता था। एकबार पितृपक्षकी ग्रमावस्या करके कर्ण्वाससे भिरावटीको चले। वहाँ पूज्य श्रीहरिवाबाजी उत्सव कर रहे थे। कुटियासे चलनेंमे दोपहर हो गया, प्रखर ताप वढ रहा था। नावसे गंगाजी पार करके वडी तेजीसे चले। मार्गमें न पानो न वृक्ष। हम सब लोग व्याकुल ग्रवस्थामे भागते चले जारहे थे। चार मील चलकर एक वाग ग्रीर कुग्राँ मिला। उसीके पास एक फूँसकी कुटियामे ग्राप जा विराजे। हम लोग यत्र-तत्र वृक्षोके नीचे जैसे-के-तैसे पड़ गये। प्याससे व्याकुल

होनेपर भी बहुतोंमें इतना साहस न रहा कि कुएँपर जाकर जल पी लें। हम लोगोंकी व्याकुलता देखकर बागवालों को सहृदयता दिखानेका ग्रवसर मिला।

यह सब देखकर आप सांयकाल छः बजे वहाँसे चले। रास्तेमें कहते जाते थे, "धूपमें चलनेसे तो इस समय चलना ठीक है।" रातके दस बजे उत्सव-स्थलपर पहुँचे। लोगोंने बडा स्वागत किया। श्राप श्रासनपर इस प्रकार जा विराजे मानो कुछ हुआ ही नही।

इसी प्रकार एकवार ग्रलीगढसे कर्णवास जाते हुए रातको नर-वर पाठ्याला ठहरे। ग्राज हम लोगोंको बहुत चलना पडा। हम तो थक ही गये थे, परन्तु ग्रापकी चालसे हम लोगोने जान लिया कि ग्राज तो श्रीमहाराज भी थक गये हैं। ग्रापकी वृद्धावस्था, लम्बी यात्रा, रोगग्रस्त शरीर ग्रीर ग्रीष्मकाल। थकानेवाली सभी सामग्री तो थी। थोडी देर वैठकर वोले, "ग्राज तो मनसे चला हूँ।"

(88)

ग्राप कहा करते थे, "साधुका सबसे बड़ा शतु क्षोभ है । यह हुग्रा और साधुता नष्ट हुई।"

एकबार आपको सम्पूर्ण समाजके सामने ही एक वयोवृद्ध विद्वान् ब्रह्मचारीजीने बड़े ही कटुवाक्य कहे और तिरस्कार करते हुए धिक्कारा। वे कीर्तनके बहुत विरुद्ध थे। आप चुपचाप खड़े सुनते रहे, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है।

(१२)

जत्सव होरहा था। विद्वानोंके प्रवचन, रास, कीर्तन ग्रीर कथा-वार्ताकी घूप थी। पण्डाल खचाखच भरा हुग्रा था। सनातन धर्मके एक वहुत प्रसिद्ध पण्डितजी, नहीं मालूम, क्यो खिन्न हो गये। वैसे तो श्रीमहाराजजीका बहुत ग्रादर करते थे। किन्तु ग्राज प्रवचन करनेके लिये खड़े हुए तो सर्वप्रथम इन्होंकी कटु ग्रालोचना करने लगे।
ग्रागप-शनाप न मालूम क्या-क्या वके। उस दिन पंडितजीने निवृत्तिपथानुगामियोंकी कटु ग्रालोचना ही प्रवचनका विषय वना लिया।
विद्वान् हो ठहरे। विद्याके श्रिभमानमें बहुत कुछ वोल गये। विषयात्तरके कारण पण्डित, विद्वान्, संन्यासी ग्रीर वैष्ण्य महात्मा उठ
गये। परन्तु ग्राप जैसे-के-तैसे भ्रचल स्थित रहे; यद्यपि सारी बौछार
ग्रापपर ही थी। जव उस समयका सारा प्रोग्राम समाप्त हुग्रा तव
ग्राप उठकर ग्रपनी कुटियामें ग्राये। मैंने कहा, "ग्राज पण्डितजी तो
बहुत ही विगड़े हुए थे।" ग्राप हँसकर वोले, "सेवामें कुछ कमी हो
गयो होगी। पडित ग्रीर श्रीमान् मान-सम्मानके भूखे होते हैं। इन्हे
तृप्त न करना ग्रपनी ही भूल है।" प्राय: देखनेमे ग्राता था कि
ग्रसङ्ग रखते हुए भी ग्रीरोकी भूलको ग्रपनी वतलाकर समाजमे
गान्ति रखना ग्रापका उद्देश्य था।

(१३)

श्राप सहताके वागमे थे। एक पण्डितजी श्रागये श्रीर संस्कृत वोलने लगे। श्रापने मुसकराते हुए कहा, "पण्डितजी! मैं तो सस्कृत पढा नहीं हूँ, हिन्दी भी श्रच्छी तरह नही जानता।" फिर क्या था? पण्डितजी बड़ाघड़ श्लोक बोलने लगे, परन्तु बोलते ग्रगुद्ध थे। श्राप चुपचाप बैठे सुनते रहे। सब कुछ जानते हुए भी कुछ न बोले। पीछे उनकी पण्डिताई पर खूब हैंसे।

(88)

एक दिन एक ईसाई महोदय कहोसे ग्रागये। वे कदाचित् ग्रागरे-के थे। हिन्दूचर्मपर उन्होने वहुत कटाक्ष किये। ग्राप सव कुछ सुनते रहे। हम लोगोंमेसे भी किसीने कुछ न कहा। उसकी मूर्खतापर हँसते-मुसकराते रहे। हम लोगोंके मीन रहनेसे वह ग्रागे वढ़ा ग्रौर ब्रज-गोपियोपर कटाक्ष करने लगा। यह बात साम्रुग्नोंको ब्रुरी लगी। सम्भव था, कुछ भगड़ा हो जाता। ग्राप बड़ी शान्तिसे बोले, "श्रच्छा भाई! एक बात बताग्रो, तुम ईसाई होते हुए श्रीकृष्णको प्रेमं कर सकते हो ।"

"नही" उसने कहा।

"ईसाको प्रेम करते हो या ईसाइयतको ?" भ्रापने प्रश्न किया।

वह घबड़ा गया कि क्या उत्तर दूँ। ग्रापने समभ तो पहले ही सब कुछ लिया था। कहने लगे, "देखो, मैं हिन्दू साधु हूँ। परन्तु ईसासे प्रेम कर सकता हूँ। मै हो क्या, प्रत्येक हिन्दू, हिन्दू रहते हुए, ईसा या बुद्ध ग्रादिमेसे जिसे चाहे प्रेम कर सकता है। प्रेम ग्रलग है श्रीर मजहब ग्रलग । मजहब नियमों मे बंबा होगा, प्रेम स्वतंत्र है।" इसी प्रकार श्रनेक प्रकारसे उसे समभाया । श्रन्तमे वोले, "बेटा ! तुम हिन्दूधर्मकी व्यापकता श्रीर प्रेमकी गृहताको नहीं जानते।"

श्रीगुरुदेवके साधुतापूर्ण व्यवहारसे वह वहुत प्रसन्न हुग्रा श्रीर हाथ जोड़कर क्षमायाचना करने लगा। ग्रापने हँसते हुए कहा, "कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है।" पीछे वह हम लोगोंसे श्रापको प्रशसा करता क्षमायाचना करके चला गया।

#### (१५)

भोजनका समय था। भोजन गाँवसे वनकर वागमे आ चुका था। इतने ही में आसपासके गाँवोसे पचीस-तीस व्यक्ति और आ गये हम लोग उनके लिये गाँवसे प्रसाद माँगकर लानेकी सोचने लगे। ग्राप 'ग्ररे! नहीं रे! कुछ न करो' कहकर उससे वातचीत करने लगे। इतनेमे हाथरससे लड्डू ग्रीर कचौड़ियोंकी फाल ग्रागयी। ग्रापने हमकर सबको प्रसाद बाँटा। बीचमे कहते जाते थे, "बेटा! खूत्र खाग्रो, तुम्हारे ही लिये ग्राया है। सबको तृप्त कर दिया ग्रीर बोले, मैं किसीको भूखा नहीं देख सकता।" यह वात ग्राप कभी-कभी कहा ही करते थे।

दूसरोको भोजन करानेमें ग्रापको वड़ा आनन्द ग्राताथा। ग्रापके यहाँ भोजन-भण्डारोंकी वड़ी घूमघाम रहती थी। हर उत्सव ग्रौर भण्डारके दिन भिक्षुक पंक्ति लगाकर भोजन करते हुए ग्रापके ही यहाँ देखे गये थे ग्रौर विशेषकर कंट्रोल ग्रौर तेजीके समयमें। यह दरवार सबके लिये खुला हुग्रा था। ग्राप भिखारियोंकी हिमायत करते थे। जब उनके निकालनेका प्रश्न ग्राता तो ग्राप कहते, ग्ररे! ईश्वरकी सृष्टिमें सब रहते हैं, किसे निकालोगे?"

#### (१६)

कुन्द्रयदमन, दया और दानकी आप साक्षात् मूर्ति थे। इनके निर्वाहके लिये तो आप सदैव किटबद्ध रहते थे। आप प्रायः कहा करते थे—''दया विन संत कसाई। दया करी तो आफत आई। परन्तु कुछ परवाह नहीं—वे स्वाहिश, वे परवाह।''

एकवार लक्ष्मग्राभूला (ऋषिकेश) से गुरुपूर्गिमा करने श्रीवृत्दा-वनघाम श्रारहे थे। समय थोड़ा, यात्रा लम्बी श्रीर मार्गमे परिचित प्रान्त होनेके कारण रोकनेवाले भी वहुत थे। ग्रतः प्रतिदिन ग्रिधिक ही चलना पड़ता था। त्रयोदगोको रात्रिको ज्वर ग्रा जानेके कारण मै अलग पड रहा। आपकी दयादृष्टि तो प्रत्येक व्यक्तिपर रहती थी। पूछा, "चिरंजी कहाँ है?" मैने सुन लिया। उठकर समीप आया और चरणस्पर्श करके बंठ गया। वोले, "क्यों, ज्वर आ गया है? ओढ़कर आसनसे बंठ जा।" मै बैठ गया। आपने भोलेमेसे एक गोली निकालकर दी। गोली खातेही मुभे कई बार इतना पसीना आया कि थोडी देरमे ही न मालूम ज्वर कहाँ चला गया। वोले, "जा सो रह" प्रात.काल होते ही पूछा, "क्या हाल है?" मैने कहा, "आपकी कृपासे ठीक हूँ।" मुसकराते हुए बोले, "संकल्प न बिगाड़ना। वृन्दावनतक "पैदल ही चलना है। आज रातको १० वजे पहुँच जायेंगे। सवारीमें नहीं बैठने दूँगा। बेटा! संकल्प करके उसे विगाड़ना ठीक नहीं। जो हो गया सो हो गया। अरे! कोई इसका भोला ले लो।" बाबू-जीने मेरा भोला ले लिया।

चलना ग्रारम्भ हुग्रा। लोग थके हुए तो थे ही। ग्राप कृपादृष्टिसे सबको ग्रोर देखकर बोलें, "मेरे साथ लगे-लिपटे चलो। रातके १० बजेनक वृन्दावन पहुँचा दूँगा।" दो-एकको छोड़कर,जो पीछे रह गये, जिन्होने ग्रापका साथ छोड़ दियां,सभी चतुर्दशोकी रातको कुटियापर पहुँच गये। मुक्त जैसे निर्बलों को सत्संग-चर्चा करते हुए साथ ही रखा।

(१७)

त्रापकी क्रियाश्रों में कभी-कभी वात्सलय-स्नेहकी फलक देखनेमें श्रा जाती थी। कासगंजसे हाथरस श्रा रहे थे। गर्मी श्रीर धूपकी तेजीसे मै श्रीर-श्रीप्रबोधानन्दजी बहुत व्याकुल हो गये। श्रापने बार-बार यह कहकर'श्ररे बेटा! श्रव क्या है? श्रागये, वस थोड़ीही दूर रह गया है' उस धूपमें पाँच मील चलाया। निर्दिष्टस्थ ानपर पहुँचकर मैने कहा—"पांच मोल तो ग्रापको वहुत हो थोड़ा होता है।" (१८)

एकवार हाथरसमे सत्संग हो रहा था। किसीने कहा— "परमात्मा तो निराकार है।" आपने हँसकर कहा— "और यह सम्पूर्ण हश्य तुम्हारा चाचा होगा।" सब लोग हँस पड़े। फिर आप गम्भीरतापूर्वक प्रवचन करने लगे।— "यह सबका सब ज्यों का त्यों आत्मस्वरूप ही है। यह तो जैसा का तैसा ही था, है और रहेगा। केवल हिष्मात्र का भेद है।"

ग्रापकी दृष्टि सदैव पारमाथिक रहती थी। जव कभी कोई व्यावहारिक किया देखकर मैं प्रश्न कर बैठता तो ग्राप उसका पार-माथिक उत्तर देकर मेरा रास्ता रोक देते थे। मैं क्या लिखूँ वे क्या थे? ग्रोहो! महार्णवकी थाह कौन ले सकता है? मुफ्त जैसे को खड़े-खड़े क्षणभरमें ग्रनायास विना ग्रपने किसी संकल्प के ग्रपनी ही प्रेरणासे सर्वत्याग कराकर व्यवहारसे सदैव के लिये हटा दिया! क्या पायेगा कोई उनकी महत्ता का पता?

(38)

एकवार एक साधुने भ्रापसे किसीकी चोरीकी चर्चा की। भ्रापने उसे फिड़ककर रोका भ्रीर कहा— "श्ररे! तेरी दृष्टि उघर क्यों गयी? हमें किसी की चोरी-चारी से क्या मतलब ?"

श्रीवृन्दावनमें बड़े-बड़े लोग ग्रापसे मिलने ग्राते थे ग्रीर ग्रापके ग्रासनपर कुछ रख जाते थे। दांव लगनेपर यार लोग उड़ा ले जाते थे, क्यों कि ग्रापके यहाँ सभी प्रकारके लोग ग्राने लगे थे। एक दिन मैंने घीरे से डरते-डरते कहा—"ऐसा व्यवहार ठीक नहीं लगता। लोगों की ग्रादत विगड़ती है।" ग्रापने कहा—"मुभसे क्यों कहते हो? ्उन लोगोंको रोको जो यहाँ रख जाते हैं। कोई रख जाग्रो, कोई उठा ले जाग्रो, मुभे क्या ?"

(२०)

एकबार सत्याग्रहके समय कांग्रेस-कार्यकत्तांग्रोंपर किये गये जुलम ग्रौर ग्रत्याचारोके सम्बन्धमें एक किवता सुनकर ग्राप द्रवित हो गये थे। पूज्य वापू (महात्मा गांधीजी) के निधनपर तो ग्राप बहुत रोये। पाकिस्तानमें बच्चों ग्रौर स्त्रियोंपर किये गये पाश्चिक ग्रत्या-चारोको सुनकर तो ग्राप कहने लगे थे, "मैनही जानता था कि मनुष्य इतना वदमाश होता है।"

पिछले दिनोंमें मानवसमाजकी हीनावस्था को देखकर ग्राप कहा करते थे, "मैने नयी बात चलायी थी। विरक्तोंको छोड़कर गृहस्थों- का सुघार करना चाहा था। सो नहीं कर सका। फेल हो गया। चलो भैया! ग्रव तो गंगाकिनारे चलो। ग्रव तो वही वृक्षोंके नीचे रहेगे ग्रोर रोटी माँगकर खायेगे।" उनका कोमल हृदय मानवकी दुर्दशाको देखकर द्रवित हो जाता था।

(२१)

एक साल वृन्दावनमें मलेरियाका भयंकर प्रकोप था। कुनैन भी नही मिलती थी। कहीसे श्रीमहाराजजीके पास पर्याप्तमात्रामें कुनैन श्रा गयी। मुक्ते श्राज्ञा हुई कि मैं ज्वरपीड़ितोंको श्रपने सामने कुनैन खिलाऊँ। मैंने श्रपना काम श्रारम्भ कर दिया। लोग श्रच्छे भी होने लगे। किन्तु कुनैनके साथ दूघका प्रबन्घ नहीं था। एक साधुने कहा, "स्वामीजी! इसने तो फूँक डाला। ज्वर तो चला गया, परन्तु इसकी गर्मीसे भुना जाता हूँ। नीबूतक नही मिलता।"

श्रीगुरुदेव नीचे गुफामें थे। मैने इस ढंगसे कहा कि वे सुन ले,

₹,

'महात्माजी ! श्रव श्री उडियाजी महाराजपर कङ्गाली श्रा गयी है। दूव श्रीर नीवूका प्रवन्य कैसे हो ?"

यापने सुना ग्रीर चट ऊपर ग्रागये—"क्या है रे !" मैने कहा,
"ये महात्माजी कह रहे हैं कि कुनैन तो खिला देते हो। पर न थोडा
दूध ही देते हो ग्रीर न नोवू ही। इसकी गर्मीने फूँक डाला है।"
ग्राप चुप रहे। मैंने पुनः कहा, "भगवन् ! दिन-रात ग्रापके यहाँ कन्नी-वसूली चालती है। खुट-खुट, खुट-खुटके मारे नाकमे दम
है। सैंकडो राये रोजका खर्च है। इन गरीव साधुग्रोके लिये पावपाव भर दूधका प्रवन्ध नही हो सकता ? कुनैनके साथ थोड़ा दूध तो
ग्रावच्यक है।"

ग्राप वोले, "तुम लोगोको पता नहीं । तुम मुक्ते विलकुल नहीं जान सके । मुक्ते जो काई जिस निमित्त से देता है मैं उसका पैसा उसके सकल्पानुमार उसी काममें लगा देता हूँ । मैं स्वय कुछ नहीं करता ग्रीर न किसीसे कुछ कहता ही हूँ । श्राज-कल लोग ई ट-पत्यरोमे पैसा लगाना पसन्द करते हैं । नामके लिये मरते हैं । साघु-सेवा कौन करता है ? कोई दूचके लिये पैसा दे तो मैं दूच पिला दिया कहाँ । महात्माजी ! सहन करो । भैया ? समय ऐसा ही ग्रा गया है ।"

#### (२२)

एकवार सत्संगमे इस विषयपर कि ज्ञान हो जानेपर ध्यानको आवश्यकता नही रह जाती, अधिक देरतक तर्क-वितर्क होता रहा। अन्तमे श्रीगुरुदेव बोले, "भैया ! मेरी समभ्रमे तो ध्यानके विना ज्ञान और ज्ञानके विना ध्यान पंगु हैं।" इस सम्बन्धमें आपका यही आदेश रहता था कि ज्ञव आनन्दमय कोपको भी अपनेसे भिन्न देखोगे, तब

असंग-भावना होगी। जब जीव शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंधके श्रति-रिक्त सुख-दु.खसे भी असंग होगा तब वास्तविक असंगता होगी। उस परम शान्तिका क्या ठिकाना ? ज्ञानमार्ग का वास्तविक अधिकारी तो वही है जो असंग-बुद्धि, निःस्पृह श्रीर मनको वशमे। करनेवाला है।

#### (२३)

एक दिन श्रीगुरुदेवजीने हमसे प्रश्न कर दिया, "महात्माकी से बड़ी हानि क्या है?" हममेसे एक-दोने कुछ कहा। फिर गालु भगवान स्वयं ही प्रवचन करने लगे, "बेटा! चित्तमें क्षोभ जाना, चित्तका उत्तेजित हो जाना—चाहे वह पानीकी लकीरकी हि क्यों न हो—महात्माकी सबसे बड़ी हानि है। इसका सब सरल उपाय यह है कि उत्तेजना पैदा करनेवाले शब्दोंको चिड़ियों चहचहाट समभो। 'चिड़ियां बोल रही हैं' ऐसा सोचने लगो विपर हिष्ट रखो, अपमानकी भूमि इस मल-मूत्रके थैलेसे अपनेको ग लो। यदि इस थैलेको ही सर्वस्व समभे हुए हो तो वास्तवमें पमान और निन्दाके पात्र ही हो। अन्यथा किसकी सामर्थ्य है जो नहारी निन्दां कर सके। एक स्वप्नपुरुष किसी दूसरे स्वप्नपुरुषसे छ कह रहा है तो कहने दो।"

### कुछ उपदेश

- १. संसारमें भ्राना-जाना है। हमारे यहाँ न भ्राना है न जाना।
- २. जो चीज यहाँ है, वह त्रिलोकीमें नहीं है।
- ३. पदार्थका भान हो, पर उसमें ग्रासिक न हो।

- -४. प्रत्येक इन्द्रियके विषयका ज्ञान हो, परन्तु उसमे राग न हो।
  - प्र. पदार्थका ज्ञान होते हुए भी उसमें श्रासक्ति न होना—यह सत्त्वगुरणका लक्षरण है तथा पदार्थमे राग होना रजोगुरण श्रीर श्रासक्ति होना तमोगुरण है।
  - ६. ज्ञानियोंका चित्त ग्रचिन्त होता है।
  - ७. ग्रनात्मामें श्रात्मबुद्धि ही ग्रज्ञान है।
  - प्रपद्धमे सत्यत्वबुद्धि हो ग्रज्ञान है।
- ८. विषयोंमेसे सत्यवृद्धि, नित्यवृद्धि, सुखबुद्धि, दु:खबुद्धि 'ग्रीर ग्रनुराग हट जाना ही ग्रानन्द है।
- १०. हमारा तो सिद्धान्त है कि हर समय प्रसन्न रहो तथा पापीको -भी पापी न समभकर हृदयसे लगा लो।
- ११. चलते-फिरते, खाते-पोते, सोते-जागते, उठते-<u>बंठते</u> प्रसन्न-ही -प्रसन्न रहो ।
- '१२. वया मजाल है कि कोई पापी मेरा स्पर्श कर सके।
  - १३. समभो कि जवतक वोचकी इच्छाका त्याग न हो, तवतक वोघ नहीं हुआ।
- १४. ज्व साधुसेवा, सत्संग श्रीर शास्त्रसे प्रेम हो, उस समयसे समभो कि संसारसे उद्धार होगया।
- १५. कैसे ही रूपसे वची, यही श्रासिक वहानेवाला है । दु:खका कारण विषय नहीं, उसकी श्रासिक ही है।
- ्रं ६. गरीरको सजाना तो पायखाना सजाना है श्रीर फिर उसमें राग करना—राम ! राम ! राम !
  - १८. चित्त सर्प है। इसके सामने विषय ग्रानेसे इसमें विष वढ़ताहै।

प्र७. घनिकोके ग्रन्नसे वची।

- १६. यदि कोई गृहस्य पुरुषं काम्य-कर्म, निषिद्ध-कर्म श्रीर कर्म-फल-
- २०. हर समय सावधान रहो कि क्षोभ न होने पावे। देखते रहो।
- २१. 'सबसे बड़ा काम है ध्येय और ज्ञेयमे वृत्तिको विस्मृत कर देना।
- १२. देखो, विस्मृति तो 'ज्ञान भ्रौर श्रज्ञान दोनोंहीमें होती है। श्रज्ञान (निद्रा) में विस्मृति होनेसे ही कितना सुख मिलता है, 'फर ज्ञान मे विस्मृति हो तो कितना सुख मिलेगा?
  - ३. इष्टाकार वृत्तिका नाम भजन है ग्रीर सिन्धमे वृत्तिको स्थित करना मुख्य भजन है।
  - ४. शान्ति संकल्पका त्याग है श्रीर श्रशान्ति संकल्प करना है।
  - तिचार करो, सम्पूर्ण दोषोंका कारण मनोराज्य है, क्योंकि विषयोंके चिन्तनसे उनमे आसिक हो जाती है और अन्तमें उनमे फँस जाता है।
    - . वासनारिहत मीनसे उत्तम श्रीर कोई पद नही है।
    - . जबतक किसी उपाधिको लेकर यह कहता है कि 'मैं ब्रह्म हूँ' तबतक भी बोध हुआ मत समभो।
    - े जहाँ भेद है, वहाँ स्रज्ञान है। जहाँ उत्पत्ति है, वहाँ अज्ञान है।

श्रकतिपद्मका त्याग न करो। यदि स्वयं होजाय तो हो जाने दो। श्रसंगताका श्रभ्यास तो निरन्तर करते, रहना चाहिये। बोध होनेपर भी करते रहो।

बोध होनेपर भी विवेक श्रीर वैराग्यको बनाये रखो। नित्य-श्रनित्यका विवेक करके नित्यमे राग श्रीर श्रनित्यमें वैराग्यका श्रम्यास करते रहो। ३३. बाह्य त्याग तो विना विवेकके भी होजाता है। ऐसे त्यागी श्रीर वैराग्यवान् देखे गये हैं जिन्हें विवेक नहीं हुआ। परन्तु त्याग-वैराग्य है प्रशंसनीय।

३४. कभी-कभी विवेक होजानेपर भी वैराग्य नहीं होता। जैसे बड़े-वड़े पंडितोंको विवेक होते तो देखा गया है, परन्तु उनमें वैराग्यकी गन्घ भी नहीं होती।

- ३५. श्रनेक मूर्लोको तो संसारके दुःख श्रौर क्लेशके कारण उससे क्षिणक वैराग्य हो जाता है।
- ३६. त्यागमें दो पदार्थ रहते हैं, एकको ग्रहण करता है, दूसरेका त्याग करता है। परन्तु वोघमे तो पर-सत्ताका सर्वथा श्रभाव होजाता है।
- ३७. 'सव स्वरूपही है, श्रन्य कुछ नहीं । जो दिखायी देता है वह प्रतीतिमात्र है।' जव ऐसा श्रनुभव हो तभी वोघ होता है।
- ३८. वेदान्तमें 'परसत्ताको जो प्रतीति हो रही है, उसका त्याग ही' श्रम्यास है।
- ३६. विचारद्वारा यह सिद्ध होजानेपर कि यह सब श्राकाश ही है, सबको श्राकाशवत् देखना, मनोराज्य या स्वप्नवत् देखना ही श्रभ्यास है।
- ४०. बोधके पूर्व वाह्य वैराग्य होता है, वास्तविक वैराग्य तो बोध-के प्रमात् ही होता है।

## कुछ प्रश्नोत्तर

प्रश्न—हम लोगोंने श्रनेक वार श्रीमुखसे उपदेश सुना है श्रीर श्रम्यासकी विधि भी सुनी है, फिर भी हमारे सोभ, मोहादि नहीं दूरते। इर हुमान हो उद्या

मुलमें हर हूर वाप हो उननी

Po.\_

3e\_ 8e\_

20\_

ge\_

Vo-

3e\_

X

छूटते। इससे तो यही जान पड़ता है कि जबतक श्रीमहाराजजीकी क्रपा न होगी हमारा उद्धार नहीं हो सकता।

उत्तर-तुम लोग घवडाओ मत । बराबर यत्न करते रहो। श्रन्तमे सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अभ्यास करते-करते शरीर छूट जाय तो समभ लो कि काम पूरा होगया। बीचमें जो श्रुटियां हों उनकी परवाह मत करो।

×

प्र0—संसार मे सुखी कीन है ?

उ०—मैं सुखी हैं।

प्र0—हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं ?

उ०-मेरे पास आग्रो।

प्र0-नया हम लोग ग्रापके पासतक नहीं पहुँचे हैं ?

उ॰—नहीं।

प्र0—हम कैमे जानें कि श्रव हम श्रापके पास पहुँच गये ? उ०-जब तुम मेरे बिना न रह सको।



## स्वामी श्रीसिद्धे श्वराश्रमजी

### (दण्डिस्वामी सियारामजी)

श्रीमहाराजजीकी सारी लीलाएँ ग्रलौकिक थीं। उनकी प्रत्येक किया रहस्यपूर्ण होती थी। वे हमारे वीचमें वैठे-बैठे ही सहस्रों मील दूरवर्ती भक्तोकी सुधि लेते रहते थे। इधर सत्सङ्गमें सामने वैठे हुए नर-नारियोको उपदेश करते श्रीर ठीक उसी समय योगवल द्वारा सुदूरस्थ भक्तोंको भी प्रेरणा प्रदान करते रहते थे। ऐसे एक-दो नहीं, सैकडों भक्त हैं जिन्हे स्वप्नोंमें श्रीमहाराजजीने दूर रहते हुए भी उपदेश दिये हैं श्रीर संकटनिवृत्तिका उपाय बताया है। श्रास्यंकी वात तो यह है कि ऐसे भी सैकडों भक्त हैं जिन्हे श्रीमहाराजजीने श्रप्रकट रूपसे गोपनीय ढङ्गसे परमार्थपथमे लगाया, शौर श्रमसर किया, तथापि स्वयं उन भक्तोंको इस रहस्यका पतातक नहीं चला। इस रहस्यको विरले व्यक्ति ही समक्त पाये है कि वे क्या करते श्रीर कंसे करते थे। यह विषय सामान्य बुद्धिसे परे है। तथापि उनकी पवित्र स्मृतिके हेतु श्रपने श्रनुभव मे श्रायी हुई कुछ लीलाश्रोका वर्णन किया जाता है।

(१)

श्रीमहाराजजी जब प्रथम बार देदामई पद्यारे थे तब एक स्थानपर उन्हें काँटा लग गया। वही बैठकर उन्होने काँटा निकल-वाया। वहाँ एक भग्नाविश्षष्ट कुद्याँ था, जिसमे जल भी नही था। स्थान भी भयद्भर था और उसपर ऐसे लोगोका श्रिषकार था जो साधु-सन्तोके विरोधी थे। उस कुएँको देखकर श्रीमहाराजजी मुक्से

बोले, "बेटा ! यहाँ कुन्नां धीर बगीचा हो तो अच्छा हो।" इतना कहकर वहाँसे चल दिये। इसे श्री महाराजजीकी वाक्सिद्ध कहें अथवा संकल्पसिद्धि ? जो कुछ भी हो, स्थानके मालिकके हृदय में स्वतः ऐसी प्रेरणा हुई कि उसने वहाँ एक पक्का कुन्नां बनवा दिया, जैसा ग्रास-पासके गांवोमें कही नहीं है ग्रीर साथ ही बगीचा एवं पक्की कुटो भी बनवा दी। एक वर्ष परचात् जब महाराजजी पुनः पघारे तो उसी कुटो में ठहरे।

'-, (२) .

इसी प्रकार एकबार ग्राप भ्रमण करते हुए एक स्थानपर बैठ गये ग्रीर मनोरखनके लिये पृथ्वीपर लकड़ीसे एक मकानका नक्शा बनाया। फिर वहाँसे उठकर चल दिये। उसके कुछ काल पश्चात् जब उस रास्तेसे होकर निकले तो ग्रपने बनाये हुए नक्शेके श्रनुसार मकान बना देखा। मालूम होता है, सत्यसंकल्प महारमाश्रोके संकल्प को सत्य करने के लिये प्रकृतिदेवी स्वतः प्रस्तुत रहती है।

(३)

गगा किनारे शहवाजपुरमें एक बुढिया माई रहती थो। वह बहुत निर्धन थी और उसके एक ही लड़का था। वह श्री महाराज-, जीको भी श्रपना पुत्र ही मानती थी। उसका प्रेम सच्चा, था। घरमें वर्तनोंका भी श्रभाव-सा था। श्रतः प्रात.काल श्रंधेरेमे ही उठ-कर वह मिट्टीके खिपड़े मे ही श्राटा गूँदती और मोटी-मोटी तीन रोटी सेकती। दो श्रपने और श्रपने पुत्र के लिये तथा एक श्री महाराजजीके लिये। उसे लेकर वह श्रंधेरे में ही बाबाके पास पहुँच जातो। श्राप उसका सच्चा प्रेम देखकर बिना स्नान किये बासी मुँह उस रोटीको खा लेते। इतना ही नहीं, वह माई श्रापको श्रंचल से ढाँपकर स्तनपान भी कराती थी श्रौर श्रांखोंसे प्रेमके श्रांस् गिराती जाती थी। श्राप भी चुपचाप वालककी तरह उसकी गोदमे पड़े स्तनपान करते रहते थे। ऐसे आप खिलाड़ी थे।

परन्तु भक्तोंके भाव तो भिन्न-भिन्न होते हैं। वलदेव ब्रह्मचारी का ग्रापसे था सखा-भाव। उन्हें यह वात वहुत बुरी लगती थी। एक दिन जैसे ही वह ग्रंथेरेमें ग्रायी उन्होंने डंडा उठाया ग्रीर यह कहते हुए उसकी ग्रोर दौड़े— "ग्ररी रांड! तू सबेरे ही सबेरे ग्रंथेरेमें चली ग्राती है बिना नहाये-घोये ही रोटी खिला देती है। ठहर तो!" बुढिया प्राग्ण लेकर भागी। उसके बाद वह डरके कारण दो-तीन दिनोंतक नही ग्रायी, परन्तु रोती रही। उसकी यह ग्रवस्था वावासे छिपो नही थी।

एक दिन प्रातःकाल ग्राप कोचके लिये गये। ब्रह्मचारीजी जलका कमण्डलु लेकर साथ हो लिये। वावाने उनके हाथसे कमण्डलु ले लिया ग्रीर श्ररहरके खेतोंमे छिपते—छिपते बुढियाके घर पहुँच गये। वह वड़ी प्रसन्न हुई ग्रीर तत्काल भोजन बनाने लगी। इघर जब बावाके ग्राने में देर हुई तो बलदेव ब्रह्मचारी को सन्देह हुग्रा ग्रीर उन्होंने श्रनुमानसे समक्ष लिया कि ग्राप बुढियाके घरही गये हैं। वस, वे भी उघरही चल दिये ग्रीर जाकर देखा कि बुढिया तो रोटी बना रही है ग्रीर ग्राप मसाला पीस रहे हैं। वलदेवब्रह्मचारीको देखते ही बुढिया डरी ग्रीर इन्हें भी गुस्सा चढ़ ग्राया। बोले, "ग्रर वावा! यह राँड़ तुम्हें क्या खिलायेगी, तुमसेही मसाला पिसवा रही है!" वावा बोले, "चुप रहो, बोलो मत।" बस, उस दिन भोजन

101

٠ ١

i

4

įĘ

75

1

15

Ę

٢

şi

करके बुढ़ियाको प्रसन्न करकेही श्राप वहाँसे गये। श्राप दूसरोंके मनको खूब पहचानते थे।

**(**४)

एक माई श्रीमहाराजजीसे भ्रपने घर चलकर भिक्ता करने का वहुत दिनसे श्राग्रह कर रही थी। श्राप उससे कह देते, "कभी श्रायेंगे।" एक बार उसके गाँव होकर कहीं जा रहे थे। ग्रापको उसकी याद ग्रा गयी। श्रतः उसके घर जाकर'नारायण हरिः'कहा। वह मइया घरके भोतर रोटी वना रहीथी ग्रोर उसका लड़का वाहर खेल रहा था। लडकेने भीतर जाकर माँसे कहा, "मां! साघुको रोटी देदे।" वह चिल्लाकर बोली, "कह दे, चला जा, हाथ खाली नहीं हैं।" वालक ने स्राग्रह करते हुए कहा, " सायुवावा श्रच्छे हैं, रोटी देदे।" तब उसने रातकी सूखी रोटी मेज दो। श्रीमहाराजजी उसे लेकर चले आये।

कुछ दिनों पश्चात् वह माई फिर ग्रापके दर्शन करने ग्रायी ग्रीर पुनः घर चलकर भिक्षा करनेका ग्राग्रह करने लगी। तब ग्रापने कहा कि तू एक रोटी देनेमें साधुको ग्रच्छा-बुरा देखती है, ठीक तरह नहीं दे सकती। फिर हमें मिक्षा करानेसे क्या लाभ ? तब वह मइया रोने लगी श्रीर क्षमाप्रार्थना भी को। आपने उसे श्राइवासन देकर शान्त किया।

(ধ)

श्रीमहाराजजी जब सर्वप्रथम इस प्रान्तमें आये थे तब मोहन-पुरमें बहुत दिन ठहरे थे। वहाँके भक्तगए। आपसे बहुत स्नेह करते थे। आपको बगलबंदी पहना देते और खेतमें लेजाकर मिट्टीके ढेले फुड़वाते तथा जबरदस्ती साग, रोटी, दूध ग्रीर खीर श्रादि खिलाते थे। वे ग्रापको ग्रपने घरका ग्रौरं प्राग्तिय समभते थे। एकवार जव ग्रापको मोहनपुर छोड़े हुए बहुत दिन होगये तब एक बढ़ी माई कर्णवास ग्रायो ग्रौर ग्रापको देखकर फूट-फूटकर रोने लगी। बोली, "ग्ररे लाला! तू हमें ऐसा भूल गया है। हमें क्या पता था कि तू ऐसा कठोर हो जायगा। तुभे हम गरीवोंके साग-रोटी ग्रच्छे नहीं लगे। तेरे विना हम कैसे जियेंगे?" इस प्रकार कह-कहकर उसने वडा विलाप किया। इससे वहां बैठे ग्रन्यान्य भक्त भी फूट-फूटकर रोने लगे ग्रौर भावोंमें विभोर होगये। श्रीमहाराजजीने उसे सान्त्वना दी ग्रोर पुनः ग्रानेका वचन दिया।

(६)

श्रीमहाराजजी जब दिल्ली पद्यारे थे तब वहाँ सत्सङ्गियों एवं दर्शनाथियोकी वही भीड़ लगी रहती थी। साथमें मैं भी था। श्रीत-कालके दिन थे। रात को सोनेके समय भक्त लोग ग्रापकों, कम्बल ग्रोढ़ा जाते, किन्तु सवेरे वह ग्रलग पड़ा मिलता था। मैंने इसका कारण पूछा तो महाराज वोले, "वेटा! ग्रोढ़ाते समय मैं उनका मन रख देना हूँ, किन्तु उनके चले जानेपर कम्बल हटा देता हूँ। सायुको ग्रपने नियममे रहना चाहिये।" इस प्रकार श्रीमहाराजजी ग्रपने साथ रहनेवालोको क्रियात्मक शिक्षा देते रहते थे।

(७)

एकवार कर्णवासकी भाड़ीमें एक प्रेत मिला ग्रौर बोला कि मैं कुश्ती लड़्र्गा। ग्रापने उत्तर दिया, "वेटा ! हम तो साधु है, किसी-सं कुश्ती नहीं लड़ते।" परन्तु प्रेत न माना। तव ग्रापने उसकी ग्रोर ऐमी दृष्टिसे देखा कि वह चिल्ला उठा, "वावा! मैं जलता हूँ (1

शा गई मेरा उद्धार करो। अप्रापने कहा, "श्रीगंगाजीमें स्नान कर, गंगाजल पानकर ग्रीर ग्राजसे प्राणियोंको कष्ट देना वन्द कर। ऐसा करेगा तो तेरा कल्याण हो जायगा।" तव वह प्रेत वहाँसे चला गया।

श्रीमहाराजजीके सम्पर्कमें भ्रानेसे कई डाकुश्रोंकाभी सुघार हुग्रा। एकबार एक प्रसिद्ध डाकू ग्रापका दर्शन करनेके लिये ग्राया। वह बोला, "मैं ग्रापका नाम लेकर डाका डालता था तो सर्वदा सफल होता था, परन्तु श्रव मुभे कष्ट हो रहा है, वैसी सफलता नहीं मिलती।" इस डोक्ससे श्रीमहाराजजोका कोई पूर्वपरिचय नही था। उसने केवल एकबार दर्शन किये थे ग्रीर सुन रखा था कि बाबाके पास जो व्यक्ति जिस इच्छासे जाता है उसकी वह कामना पूरी होजाती है। उसकी वात सुनकर श्रीमहाराजजीने कहा, "भैया इस कामको तू बिलकुल छोड़ दे, यह तेरे योग्य नही है।" डाकू सुनकर मुपचाप चला गया ग्रीर कुछ दिन वह शान्त भी रहा। परन्तु जब एकबार उसके साथियोंने बहुत दबाय डाला तो वह उनके साथ होलिया। यद्यपि बाबाकी ग्राज्ञा-भग करनेके कारण उसका चित्त दु खी था।

दैवगोगसे उसदिन गाँववालोंने सभी डाकुग्रोंको घेरिलया। अव वह बहुत घवडाया ग्रौर मन-ही-मन श्रीमहाराजजी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभो ! श्राज सुक्ते बचाइये। मेरी रक्षा कीजिये। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि फिर ऐसा काम, अब कभी नही करूँगा। उसी क्षण उसके हृदयमे ऐसी प्रेरणा हुई कि वह एक करवके ढेरमे छिप गया। गाँववालोने दूसरे डाकुग्रोंका पीछा किया। इसकी ग्रोर किसी का ध्यान ही नहीं गया। पीछे वह श्रीमहाराजजीका स्मरण करता हुग्रा दूसरी ग्रोर निकल गया ग्रीर उस घेरेसे वच गया। दूसरे दिन श्रीमहाराजजीके पास श्राया ग्रीर चरण पकड़कर रोने लगा। श्रीमहाराजजीने उससे जीवनपर्यन्त फिर डाका न डालनेकी प्रतिज्ञा करायी ग्रीर उसे श्राश्वासन देकर शान्त किया।

(3)

कभी-कभी श्रीमहाराजजी विनोदमें भक्तोंके साथ खेल भी किया करते थे। उनके एक भक्त हैं पं० लालमिशा। यदि कोई व्यक्ति उनके पैर छू लेता है तो वे बहुत विगड़ते हैं श्रीर श्रत्यन्त दुःखी होते हैं। एक वार श्रीमहाराजजी गढ़मुक्ते स्वरके मेलेमे जा रहे थे। साथमे श्रनेक भक्त थे। उनमेसे ठाकुर प्रतापिसहने विनोदमे पं० लालमिशा के पैर छू लिये। श्रव तो वे बड़े दुःखी हुए श्रीर रोने लगे। उन्होंने वावाके पास जाकर प्रतापिसहकी शिकायत की। वे मुसकराये श्रीर वोले, "प्रताप! इघर श्रा। तूने लालमिशाको क्यों दु.खी किया? तुमे इसका दण्ड दिया जायगा। तेरे लिये यही दण्ड है कि लालमिशाके पैर छूकर क्षमा मांग।" प्रतापिसह लालमिशाके पैरोमें गिर गये श्रीर सभी भक्त हँसने लगे।

इसी प्रकार समय-समयपर श्राप सर्वथा निर्दोष मनोरञ्जन किया करते थे। श्रापकी लीलाएँ तो श्रनेक हैं। उनका कहाँ तक वर्णन किया जाय। यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र करा दिया है।



# पं० श्रीजगन्नाथजी भनतमाली, चृन्दावन

जिस दिन मैं पहली बार श्रीउड़िया वावाजी महाराजके ग्राध्रममें कथा कहनेके लिये ग्राया था, उससे पहली रात्रिमे मैंने उन्हे स्वप्नमें देखा था। वे मुक्तसे कह रहे थे कि यदि तुम मुक्ते कथा सुनाग्रोगे तो तुम्हारा भक्तिभाव बढ़ेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मेरे पास ग्रापके ग्राश्रमसे बुलावा ग्रागया कि श्रीहरिबाबाजी ग्रापको भक्तमालकी कथा कहने के लिये बुला रहे हैं। यह बाबाके विषयमे मेरा पहला ग्राम्व हुग्रा।

दूसरा अनुभव मुभे आपके लीलासंवरण करनेके पश्चात् हुआ। उस समय में आपके निर्वाणीत्सवमें कथा कहनेके लिये आया करता था। रात्रिको स्वप्नमें मैने देखा कि आप मुभे विनयपित्रकाके इस पदका उपदेश कर रहे हैं—

प्रभु तुम बहुत श्रनुप्रह कीन्हों।
साधनधाम विमुध-दुरलम तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों।।
उनकी वह भोली-भाली सूरत प्रायः मेरी श्रांखोके सामने नाचने
लगती है।



# श्रीपल्ट्र्वांवाजी, वृन्दावनं श्रीचरणोंमें आगमन

एकवार में खुरजामे किसी मन्दिरमें ठहरा हुग्रा था। एक दिन रात्रिमें भक्त केदारनाथजी ग्राये ग्रीर मन्दिरकी परिक्रमा करने लगे। वे ग्रॅंबेरेमे मुभसे टकराकर गिर गये। मुभे दु ख हुग्रा कि मेरे कारण किसी व्यक्तिको चोट लगी और उन्हें इस वातका दु ख हुग्रा कि मेरे कारण किसी महात्माको कष्ट हुग्रा। किर हम दोनोंकी परस्पर वातचीत होने लगी। उन दिनों मुभे संतोकी वानियां वहुत याद थी ग्रीर सत्संगमे भी में वानियोका खूब प्रयोग करता था। इससे भक्त जीने मुभे कोई ग्रच्छा सत्संगी महात्मा समभा। वे वोले, "ग्रापने श्रीङ्यावावाजी, स्वामी निर्मलानन्दजी ग्रथवा लंबे नारायणजी ग्रादिका दर्शन किया है?" मैंने कहा, "नही।" तब उन्होने कहा, "ये सब बहुत ग्रच्छे महात्मा हैं, इनका दर्शन श्रवश्य करना।" मैंने कहा, "इनमेसे किसी एक मुख्यका नाम बताग्रो, मैं उन्होका दर्शन कर्हेंग।" तब उन्होंने श्रीमहाराजजीका नाम बताया।

श्रीमहाराजजी उन दिनो मोहनपुरमे थे। खुरजासे मुन्नालाल (वर्तमान स्वामो सनातनदेव) उनके दर्शन करनेके लिये जा रहे थे। मैंने यह श्रवसर श्रच्छा समभा श्रीर उनके साथ हो लिया। मार्गमे हाथरस जंकशनपर शंकरलाल श्रीर प्यारेलाल भी मिल गये। मोहनपुर पहुँचनेपर सब लोग श्रीमहाराजजीको दण्डवत् प्रणाम करने लगे। उस समय मैं खड़ा-खड़ा श्रपनी एक श्रांखसे विचित्र प्रकारसे

देख रहा था। मुभे इस प्रकार ताकते देखकर श्रीमहाराजजीने पूछा, "मुन्नालाल ! क्या ये महात्मा अधे हैं ?" मै फटसे बोल उठा "महाराजजी ! अन्धे न होते तो आपके पास आते ही क्यो ?"

श्रस्तु । हम सब वहाँ गये । फिर मुन्नाल।लने मेरा कुछ परिचय दिया। तब श्रीमहाराजजीने मुक्तसे पूछा, "क्या तुमको ज्ञान होगया ?"

मैं—मै न तो यही कह सकता हूँ कि ज्ञान होगया है ग्रीर न यही कह सकता हूँ कि नही हुआ।

श्री महाराजजी—ठीक है, ज्ञानोलोग ऐसे ही बोला करते है। उस समय मै अपनेको ज्ञानी मानता था। श्रीमहाराजजी—अञ्जा, तुमको क्या ज्ञान हुग्रा है?

मैं—मैं सवको ग्रात्मस्वरूप देखता हूँ।

श्रीमहाराजजी—यह तो उपासना है। ज्ञानका स्वरूप तो ऐसा हढ़ निश्चय होता है कि मेरे श्रतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। बल्कि शुद्ध स्वरूपमे तो 'मैं' कहना भी नही बनता। तुम इसका श्रनुभव प्राप्त करो।

तब मैने समक्ता कि मै जो अपनेको ज्ञानी मानता था वह मेरा भ्रम ही था। उसके पश्चात् श्रीमहाराजजीने जप करनेके लिये मुक्ते मन्त्र बताया।

#### **अन्तर्यामिता**

एकबार श्रीमहाराजजी कर्णवासमे थे । वहाँ एक नृत्यकार ग्राया हुग्रा था । उसे नृत्य करते देखकर मेरे मनमे विकार हुग्रा । मै वहाँ- से उठा ग्रीर सीघा श्रीमहाराजजीके पास जाकर बैठ गया। उनसे मैंने कहा कुछ भी नही। तथापि वे मुक्ते डांटते हुए बोले, "तुम साधु हो, इतने दिनोसे भजन करते हो, फिर भी एक नर्त्तकको देखकर तुम्हारे मनमे विकार हो गया!" तबसे मैंने समक्त लिया कि श्रीमहा-राजजी दूसरोके मनकी वात जान लेते है।

#### निर्वाणके पश्चात्

श्रीमहाराजजीका निर्वाण होनेपर में श्रत्यन्त दु. खी रहता था। चित्तमे व्याकुलता वहुत वढती तो मन वहुलानेके लिये रातको बाहुर घूमने चला जाता। एक रात्रिको स्वप्नमें श्रीमहाराजजीने दर्शन दिया श्रीर वोले, "क्या तुम मुक्ते शरीर समक्ते हो? मैं क्या शरीर हूँ ? तुम मेरे शरीरसे श्रीति करते हो ? शरीर तो श्राजतक किसीका नही रहा। ब्रह्मा श्रीर शिवका शरीर भी उनका श्रायु समाप्त होनेपर नही रहता। मेरे सत्संगका क्या यहो फल है ? याद रखो, शरीर तो सभी श्रनित्य है।"

इस प्रकार उनका उपदेश पाकर मुक्ते कुछ ग्राश्वासन हुग्रा ग्रीर मैने उनकी ग्राज्ञानुसार नियमसे भजन करते हुए श्रीवृन्दावनमें ही रहने का निश्चय कर लिया।

श्रीमहाराजजीके विषयमें मैं श्रपने श्रनुभव क्या वतलाऊँ ? जवसे मैंने उनका दर्शन किया है, तवसे श्राजतक मुभे उनके जैसा कोई महापुरुप नहीं मिला।

## "एक प्रेमी"

'गुरुके द्वारा मुक्ते भगवान् मिलेगे' ऐसा मानना भक्तका सर्वोत्तम भाव नहीं है। सुवसे श्रेष्ठ भाव तो यही है कि गुरुके रूपमें साक्षात् भगवान् ही हैं। वस्तुतः शिष्यका कल्याण करनेके लिये स्वयं भगवान् ही गुरुक्पमें मिलते है। ग्रपनी प्राप्तिका मार्ग वे स्वयं ही बतलाते है। जीव गुरुदेवके ऋणसे कभी उऋण नहीं होसकता। उनके उप-कारोका कभी वदला नहीं चुका सकता। श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्धमे श्रीउद्धवजी कहते हैं—

नैवोपयन्त्यपिचिति कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापिकृतमृद्धमुदः स्मरन्तः । योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामृशुभं विघुन्वन्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वर्गति व्यमक्ति ॥

श्रयित हे सर्वेश्वर ! आप वाहर आचार्यरूपसे श्रीर भीतर श्रम्त्यामीरूपसे स्थित होकर प्राणियोंकी श्रम्भुभ वासनाओंको नष्ट करते हुए उन्हे श्रपने स्वरूपका श्रमुभव कराते हैं। ऐसे श्रापके उपकारोंको बड़े-बड़े विद्वान पुरुष भी यदि परमानन्दमें परिप्लुत होकर श्रह्माकी श्रायुपर्यन्त स्मरण करते रहें तो भी श्रापसे उऋण नहीं होसकते।

जिनकी ज्ञानरूप दीपक प्रदान करनेवाले साक्षात् भगवत्स्वरूप श्रीगुरुदेवमें 'ये मनुष्य है' ऐसी श्रजुद्ध वृत्ति है, उसका सारा श्रवरा गजस्नानके समान निरर्थक है। यथा—

> यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । मर्त्यासद्वी श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् ॥

lei Poi

ti

देखाः घीर्

M

神治

拉拉

1

NA.

南前

はは

श्रीभगवान् प्रेमास्पद हैं। उनसे हैंसना, रोना, रूठना, खेलना सभी कुछ हो सकता है। पर गृरु केवल श्रद्धाके स्थान हैं, उनपर तो केवल श्रद्धाही होनी चाहिये। कलियुगने तो मूलपर ही कुठाराघात किया है। सुवक़ी जड तो श्रद्धा है उसीको नष्ट करिद्या है, फिर लाभ कैसे हो ?

परमपूज्यपाद श्रीवावामे मेरा गुरुभाव—भगवद्भाव रहा है। इसलिये उनके सम्वन्यमे कुछ कहना या उनका जीवन-चरित्र वर्णन करना सम्भव नहीं है, क्यों कि जोकुछ कहा जायगा उक्त भावसे नीचे उतरकर ही कहा जा सकेगा। मेरे विचारसे तो उपासनामे गुरुही सर्वस्व हैं, मोक्षादिकी प्राप्त तो धानुपङ्गिक है। श्रीमहाराजजीके समक्ष मैंने तो शायद ही कभी कोई प्रश्न किया हो। कभी प्रश्न करनेकी ग्रावश्यकता ही नहीं पड़ती थी। मनमें किसी प्रश्नका संकल्प उठतेही वे तुरन्त अपने ग्राप उसका उत्तर दे देते थे। ऐसा ग्रनुभव मुमेही नहीं ग्रनेक भक्तोंको हुग्रा है। मेरेलिये तो यही परम ग्राश्वासन है कि उन्होंने मुभे कृपापूर्ण दृष्टिसे देख लिया। ऐसा होनेपर ग्रव मेरा सब प्रकार कल्याग्र होना सुनिञ्चत ही है।

श्रीमहाराजजीमें मैंने कभी कोई इच्छा नहीं देखी। यदि उनमें कभी कोई इच्छा दिखायी भी दी तो यही कि किसका कल्यागा किस प्रकार हो। वे केवल सबका कल्यागा चाहते थे। जिसे स्वयंही इच्छा है वह दूसरेका कल्याण क्या करेगा? एकबार श्रीगुरुपूरिंगमांके ग्रव-सरपर श्रीमहाराजजीके मुखसे ये वचन सुने थे— (भैया! सब हुन्ना, पर न तो इन लोगोंकी चित्तवृत्ति वदली, न ग्राजापालनमें ही इनकी निष्टा है भीर न ये भजनपरायगाही हुये। ग्रव इन लोगोंके साथ ऋनेमें नया लाभ है?"

श्रीमहाराजजीके पास रहते तो बहुत लोग थे; परन्तु उन्हें ठीक-ठीक जान कोई नहीं सका। यदि किसीने कुछ जानाभी तो उतना ही, जितना उन्होने ग्रपने-ग्रापको जनाना चाहा। पूर्णतया कोई नहीं जान सका। जानता भी कैसे—"सो जानहु जेहि देहु जनाई।"

श्रीमहाराजजी प्रायः कहा करते थे—"श्राज्ञा सम न सुसाहिव — सेवा" त्रर्थात् श्राज्ञापालनके समान श्रेष्ठ स्वामीकी कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती। वे श्राज्ञापालनपर ही जोर देते थे श्रीर श्राज्ञापालन करनेपर ही विशेष प्रसन्न होते थे। वस्तुतः हम सबका परम कल्यागा भी उनकी श्राज्ञाका पालन करनेमें ही है। गुरुदेवकी श्राज्ञाका पालन करनेसे गुरुचरगोमें जो श्रनुरक्ति होती है वह साधककी मान-प्रतिष्ठा श्रादि सभी विघ्नोंसे रक्षा करती रहती है।

श्रीमहाराजजीका सबसे ग्रधिक जोर करनेपर था। वे कहते थे कि करो। कुछभी करो। यातो जो रुचे वह करो, जो ठीक समभते हो वह करो, या जो में कहूँ वह करो। पर करो अवश्य। अकर्मण्य मृत रहो। भगवतीश्रुति भी इसी तत्त्वका उपदेश इन शब्दोमें करती है—"कुर्वन्नेवह कर्माणि जिजिविषेच्छत. ॐ समाः।" ग्रथित इस संसार-मे ग्रथवा यह मनुष्यजन्म पाकर कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीनेकी इच्छा करे। भगवान श्रीकृष्णाजी कहते हैं—

"मन्मना भव मद्भक्तो पद्याजी मा नमस्कुर । मामेवैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥"\-

श्रर्थात् मुभमे मन लगाश्रो, मेरे भक्त होश्रो, मेरेलिये यज्ञ करो श्रौर मुभेही नमस्कार करो। यदि ऐसा करोगे तो मुभेही प्राप्त होगे। यह मैं तुम्हें प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। साधकका एक क्षराभी व्यर्थ न जाय, निरन्तर भगवत्त्रीत्यर्थ भजन होता रहे, तभी उसे अपने ऊपर प्रभुकी कृपा समभनी चाहिये। एकवार एक पण्डितजी केवल भगवत्कृपाका ही पक्ष लेरहे थे। परन्तु श्रीमहाराजजीका कथन था कि भगवान हमसे भजन-साबन, करावे तभी उनकी कृपा समभनी चाहिये। श्रीर यदि न करावे तो इसे उनकी ग्रकृपा माननी चाहिये।

श्रीमहाराजजीके विषयमे श्रीर श्रधिक क्या कहूँ ? मैं तो यही देखता हूँ—'मोपुर कर्राह सनेह विशेषी ।'



## "एक साधु"

एकबार किसीने श्रीस्वामीजीसे पूछा, "श्राप कोई ऐसा साधन बताइये जो सरलहो, संक्षिप्त हो, जिसमें सामग्रीकी श्रावश्यकता न हो श्रीर जिसमें सबका श्रधिकार हो। साथही वह शीघ्र फल देनेवाला भी हो।" तब श्राप बोले, "ऐसा साधन तो केवल भगवन्नामजप ही है। उसमें उपयुक्त चारों बाते हैं। वह स्रलभी है, उसमें सामग्रीकी भी श्रावश्यकता नही है श्रीर सबका श्रधिकार भी है।

एकबार एक विरक्त ग्रीर विद्वान् महात्मा श्रीमहाराजजीके पास ग्राये उन्होंने जनसमूहके सामनेही एक क्षिष्ट ग्रन्थकी शंका श्रापके ग्रागे रखी। उसके उत्तरमें ग्राप बोले, "इस शकाका उत्तर हम न तो दे सकते है न देही सकेंगे। हमतो विशेष पढा-लिखा नहीं जानते।" यह उत्तर सुनकर महात्मा चिकत हुये श्रीस मनमें विचारने लगे कि यदि इनके मनमें मानकी इच्छा होती तो इतने स्पष्ट शब्द इनके मुखसे नहीं निकल सकते थे।

एक समय श्रीवृन्दावनमें ग्रापने यमुनाजीमें दूघ चढ़ानेकी श्राज्ञा दी ग्रीर कहा कि जिस भावसे जितना भी दूघ मिले ले श्राग्रो। जब दूध यमुनाजीके किनारे पहुँचा तो किसीने शंकाकी कि यदि यह दूध यमुनाजलमें न डालकर दूसरे मनुष्योंको पिला दिया जाय तो उन्हें, पृष्टिदायक हो सकता है। यह सुनकर महाराजजीने कहा, "लोगोंके पेटमें गया दूधतो मल-मूत्र बन जायगा। हमें तो इसे यमुनाजल बनाना है मल-मूत्र नहीं।"

उदारता एक महान् गुरा है, यह साघुका भूषरा है। प्राचीन-कालमे संतोंमें यह गुरा निशेष रूपसे पाया जाता था। इससे हृदय

प्रसन्न होता है, क्योंकि दूसरोंको दी हुई प्रसन्नता तुरन्त लौटकर दाताको मिलती है। अर्थात् दूसरोंका हृदय प्रसन्न करनेसे तुरन्त भ्रपना हृदयभी प्रसन्न होता है। उनके हृदयके श्राशीर्वाद तत्काल फल प्रदान करते हैं। गरीवोंको दे, ग्रतिथियोंको दे, रोगी-म्रपाहिजों-को दे, साधु-ब्राह्मणोंको दे, गंगा-यमुनाको दे —िकसीको भी दे, पर देता ग्रवश्य रहे । विशेषतः ग्रन्न खिलाकर दूसरोके हृदयको जितना वशमे किया जा सकता है उतना श्रीर किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। किसीका अञ्च खानेसे हृदय तुरन्त उसका कृतज्ञ वन जाता है। अपनी वस्तु न हो, दूसरेको हो, तो भी उसे देते रहनेसे हृदयमें त्यागकी भावना त्राती है । प्रत्यक्ष देखलो, जिसदिन त्राप दूसरोंको भोजन कराते हैं उसदिन स्वयं खानेकी लालसा कम रहती है। हलवाइयोंको देखो, वे पैसा लेकर देते हैं तो भी उनमे दूसरोकी माति खानेकी लालसा कम रहती है । इसलिये कुछ-न-कुछ देते रहना चाहिये। वावामें यह गुरा विशेष रूपसे था। वे ग्रपने पास श्राया हुश्रा मिष्ठान्न वाँटते, फल-फूल वाँटते, वस्त्र-कम्बलादि वाँटते, रोटी वाँटते, मलेरियाके समय कुनैन वाँटते ग्रीर लवंग-इलायचीका टिकट वाँटते थे। उनके इस भ्राचरग्से एक बड़ी शिक्षा मिलती है। कहते है महात्मा हातिम को मारनेके लिये उनके किसी शत्रुने एक ग्रादमी को मेजा था। महात्मा हातिमने उस व्यक्तिको खूव खिलाया-पिलाया । पीछे यह पूछनेपर कि श्राप कहाँ जा रहे हैं ? उस ग्रादमीने कहा, "में हातिमको मारने जा रहा हूँ।" इसपर हातिमने अपना सिर भुका दिया और वोले, "मैं ही हातिम हूँ, मुक्ते मार डालो।" परन्तु उस व्यक्तिका हाथ नही उठा, वोला, "मैंने ग्रापका ग्रन्न खालिया है, ग्रव यह नही हो सकता।" वस, कृतज्ञता प्रगट करता हुआ वह वापिस लौट गया।

- and the same and the continues of the same of the sa

### बाबा श्रीदेवकीनन्दनशरणजी (दीनजी) वृन्दावन

#### प्रथम दर्शन

पूर्विश्रममें मैं 'कल्याए 'का स्थायी ग्राहक था ग्रौर उसमें प्रकाशित .
लेखोको बड़े चावसे पढ़ता था। प्रायः प्रत्येक महीने 'कल्याएा' में पूज्यपाद श्रीउड़िया बाबाजीके सदुपदेश छपते थे। उनमे शब्द तो थोड़े ही होते थे, परन्तु उनका चित्तपर ऐसा प्रभाव पड़ता था कि बार-बार पढ़नेकी इच्छा होती थी। उन्हीसे घीरे-घीरे मेरे मनमें बावाके दर्शनोंकी लालसा जाग्रत हुई।

एक दिन में लखनऊकी गीताप्रेसकी दूकानपर गया । वहाँ दो व्यक्ति बैठे थे। उनसे मैंने प्रार्थनाकी कि आप मुक्ते कोई ऐसी पुस्तक दीजिये जिसे पढकर मैं रो सक्तू अथवा किसी महात्माका ही पता बतलानेकी कृपा करें। उन्होंने विचारकर एक पुस्तक दी और कहा कि इसे ले जाकर पढ़िये। इससे रोना और महात्माका पता दोनों ही काम हो जायेगे। उस पुस्तकको ले जाकर मैंने एकान्तमे पढ़ा। उसके प्रथम भागमें मुक्ते पूज्यबाबा और श्री हरिवाबाजीका परिचय मिला। दूसरे भागमें कथाकी रोचकता थी और आगेके खण्डोंको पढ़नेसे रोनेमें सफलता मिली। यह पुस्तक थी ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त-जी द्वारा लिखित श्री मैंतन्यच्चितावली'। इसीसे प्रभावित होकर में घीरे-घीरे श्री ब्रह्मचारीजीके आश्रममें कूसी पहुँचा। वहाँ एक वर्षका श्री हरिनामसंकीर्तन यज्ञ अभी आरम्भ ही हुआ था। मैंने भी एक वर्षपर्यन्त वही रहनेका संकल्प कर लिया।

मूसीमे रहते हुए मैंने श्री नहाचारीजीसे बावाने दशैन करानेकी

प्रार्थनाकी। ब्रह्मचारीजीने कहा, "वावाके दर्शन तो तुम्हे यही माघमे अर्धकुम्भीके श्रवसरपर हो जाते। परन्तु किसी भक्तकी प्रार्थनासे वे काशमोरकी थ्रोर जा रहे हैं।" उसके कुछही दिनों वाद ब्रह्मचारीजी एक दिन वोले, "तुम लोगोको दर्शन देनेका विचार वावाके संकल्पमें हो गया है ग्रीर वे काशमीर-यात्रा स्थिगत-कर भूसीके मार्गपर चल पड़े हैं। श्राशा है, श्रधंकुम्भी पर्वके दिन ग्यारह वजेतक वे पहुँच जायेंगे।" इससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई श्रीर हम उनकी प्रतीक्षा करने लगे।

घीरे-घीरे निश्चित तिथि श्रा गयी। भूसी श्राश्रमके समीप ही वावाको ठहरानेके लिये एक छप्परकी कुटी वनायी गयी। ठीक समयपर वावा भक्तमण्डली सिहत श्राश्रममें पघारे श्रीर मुक्त दीनकी चिरकालीन श्रीभलाषा पूरी हुई।

भूसीमे वावा दहे प्रसन्न रहते थे। प्रातःकाल चार वजे एक घंटा ग्रखण्ड कीर्तंनमे विराजते थे। फिर पांच वजे भक्तोसहित त्रिवे-एगिस्नानको जाते थे। श्री ब्रह्मचारीजीकी वावामें ग्रपार श्रद्धा थी। वे ग्रपने हाथोसे डांड चलाकर उन्हें संगमपर ले जाते थे। वहाँसे लौटनेपर प्रायः ग्राठ वजे ग्राप ग्रासनपर विराज जाते ग्रोर दस वजेतक दर्शनाथियोके प्रश्नोंके उत्तर ग्रथवा उपदेश देते रहते। तीसरे पहर कथा-प्रवचन ग्रादिमें ग्रोर सायंकाल समष्टि संकीर्तनमें सम्मिलत होते थे। ग्राश्रमके सभी प्रोग्रामोमें ग्राप वड़ी प्रसन्नता ग्रोर उत्साहसे विराजते थे।

#### वावाकी दयालुता

एक दिन त्रिवेणी-स्नानके उपरान्त वावा श्रपनी कुटियाके श्रागे ृ पूपमें वेठे हुए थे। सामने भक्तगण श्रीर दर्शनार्थी थे। श्राप कहने लगे, "भैया ! यहाँ कभी-कभी खुिफया पुलिसके लोग भी ग्राते हैं ग्रौर जिसकी खोजमें वे ग्राते हैं वह भी ग्राता है। परन्तु दोनों एक-दूसरे-को नहीं पहचानते। एक ग्रादमी तो ऐसा ग्राता है जिसपर सरकारने दो हजार रुपयेका इनाम घोषितकर रखा है। मुभे सुनकर बडा कुत्तहल हुग्रा। एकान्त पाकर मैने वावासे प्रार्थनाकी, "वावा! मुभे उस ग्रादमीको दिखा दीजिये, जिसपर दो हजार इनाम है।" बावा सुनकर मुसकराये ग्रीर बोले, "ग्रच्छा, कल दिखायेंगे।"

दूसरे दिन नित्यकी तरह जमाव लगा। थोड़ी देरमें उठकर बाबा कुटियामें चले गये। उनके पीछे एक तरुएा संन्यासीने प्रवेश किया, जिसका शरीर इकहरा था भ्रौर सिरपर जटाएँ थीं । उसके वस्त्र गेरुग्रा थे ग्रौर कंघेपर एक भोली थी, जिसमें कुछ पुस्तके थी। ' बाबाने मुभ्ते संकेत किया श्रीर मै तुरंत कुटियामे पहुँचकर चटाई भाड़नेका बहाना करने लगा। वह संन्यासी बोला, "वावा! ग्रव तो कई वर्ष होगये हैं, मेरा मन घर जानेको होता है। भ्राप श्राज्ञा दे तो घर चला जाऊँ।" बावा बोले, "नहीं, तू घर जायगा तो भ्रवश्य पकड़ा जायगा। तू यहाँ आता है स्रौर खुफिया पुलिस भी आती है। श्रभी कुछ दिन श्रीर इसी श्रवस्थामें रहो। नित्य गीतापाठ करते ुरहो।" उस व्यक्ति ने फिर भी घर जानेकी अनुमति माँगो, परन्तु बाबाने श्रनुमित न देकर बार-बार सान्त्वना देते हुए यह कहकर विदा कर दिया कि फिर कभी मिलना। उसके चले जानेपर श्रापने मुभसे कहा, "यह क्रान्तिकारी है, अँग्रेजोंका कट्टर शत्रु है। इसीपर दो हजार रुपयेका इनाम है। इसके श्रीर भी कुछ साथी हैं, वे भी कभी-कभी आते हैं।"

यह सुनकर मेरे हृदयपर वावाकी दयालुताकी छाप पड़ी।

#### ग्रद्भुत समाधान

एक दिन प्रात.काल नौ वजे मैं अपनी कुटियामे वैठा था। उसी समय मेरे परिचित कालीचरण खत्री कॉलेजके प्रिसिपल श्रीकाली-दास कपूर एम० ए० एल्० टी० एक अँग्रेजको साथ लिये आये। उन्होंने मुस्ते वताया कि ये श्रेंग्रेज सक्जन एक जर्मन विश्वविद्यालयके रिसचें स्कॉलर हैं। ये वेदान्त पर एक ग्रन्थ लिखते-लिखते किसी विपयपर श्रटक गये हैं। उसीकी समभनेके लिये ये छुट्टी लेकर भारतमे श्राये हैं। कलकत्ता, वम्वई, काशी, हरिद्वार श्रादि कई नगरोंमे हो आये, परन्तु श्रमीतक इनके हृदयका समाधान नहीं हुग्रा। श्रव ये श्रपने उह्रेश्यसे निराश हो चुके हैं। श्राप किसी महात्माका पता वता सकें तो वडी प्रसन्नता होगी। ये वाते सुनकर मेरा ध्यान वावाकी श्रोर गया। मैंने उन्हें कुछ श्राश्वासन देते हुए कहा कि यहाँ एक महात्मा पधारे हैं। पहले मैं उनसे ग्राज्ञा ले लूँ, तब श्रापसे मिलाऊँगा।

वावा उस समय कथामण्डपमे कथा सुन रहे थे। मैंने उनसे संक्षेपमें सब हाल कहा। वे वोले, "मैं कुटियापर चल रहा हूँ। तुम उन्हें साथ लेकर वहाँ श्राश्रो।" वावाके समीप पहुँचकर श्रेंग्रेजी सभ्यताके श्रनुसार उस व्यक्तिने श्रपना टोप उतारकर श्रभिवादन किया श्रीर वैठ गया। श्रिसिपल साहव ने प्रयोजनका स्पष्टीकरण किया। वावाने प्रश्न करनेकी श्राज्ञा दी। उस श्रेंग्रेजने प्रश्न किया श्रीर श्रिसिपल साहवने दुभापियेके रूपमे उसका श्रनुवाद किया। वावाने पूछा, "इस प्रश्नका उत्तर ये कितने समयमे समभाना चाहते हैं?" श्रेंग्रेजने प्रश्न किया, "श्राप कितनी देरमे समभा सकते हैं?" वावा वोले, "एक वपंमें, एक महीनेमें, एक दिनमें

श्रीर केवल पन्द्रह मिनटमें।" तब श्रेंग्रेजसज्जनने पन्द्रह मिनटमे ही समभनेकी इच्छा प्रकट की श्रीर श्रपने हाथपर वेंधी घड़ीकी श्रीर देखा।

बाबाने उत्तर देना प्रारम्भ किया ग्रीर साथ-ही-साथ कपूर साहव उसका ग्रंग्रेजीमें ग्रनुवाद करते गये। बाबा चौदह मिनटमें उत्तर देकर चुप होगये। उसके प्रश्नका समाधान होगया ग्रीर उसने प्रसन्नतासे बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। कुछ समयतक तो वह स्तव्ध होकर बाबाके मुखकी ग्रीर निहारता रहा। फिर उसने दूसरा प्रश्निया, "भारतमें जो नामसंक्रीतन होता है, क्या इसका प्रचार श्रीचैतन्यमहाप्रभुने ही किया है?" बाबा बोले, "बैकुन्ठधाममे नारद-प्रह्लाद ग्रादि भक्तोंद्वारा सदा ही भगवान्के सामने संकीतंन होता रहता है। यह संक्रीतंन तो ग्रनादि है। महाप्रभुजीके कालमे भगवान्की ही विभूतियों द्वारा इसका पुनरुद्धार हुग्रा था। श्रीचैतन्यमहाप्रभु भी भगवान्की ही विभूति है। उन्होने लोककल्याएके लिये ही संक्रीतंनका पुनः प्रचार किया था।" बाबाके इस उत्तरसे भी उस ग्रंग्रेजको बड़ी प्रसन्नता हुई ग्रीर वह प्रशाम करके चला गया।

उन दोनों व्यक्तियोके चले जानेपर वाबाने कहा, "यह प्रश्न-कत्ता ग्रत्यत्त कुशाग्रबुद्धि ग्रौर विद्वान है, पर ग्रनुवादक योग्य नहीं है।" मैंने कहा कि ग्रनुवादक तो उच्चकोटिके विद्वान ग्रौर लेखकभी हैं। बाबा बोले, "भलेही इन्होंने ग्रनुवाद कर दिया, पर प्रशंसाके योग्य तो प्रश्नकर्त्ता ही था। ग्रनुवादक इस विषयसे ग्रपरिचित है।"

वावाकी यह बात मेरी समभमें नही आयी। छः महीने पश्चात् मैंने अनुवादक महोदयसे उस विषयको समभना चाहा। परन्तु अन्होंने कहा, "मैंनेतो वाबाके वाक्योंका अंग्रेजीमे अनुवादमात्र किया या। प्रश्नोत्तरका मुख्य विषय मेरी समक्तमे कुछ नही आया। मुक्ते आश्चर्य है कि उस अँग्रेजने तो प्रश्नका उत्तर पाकर कृतज्ञता प्रकट-की और मैं ज्यो-का-त्यों रह गया।"

#### लखनऊमें

मेरी प्रार्थनापर पूज्य वावा भूसीसे ग्रयोध्या होकर लखनऊ पघारे थे। साथमें श्रीव्रह्मचारीजी तथा वावा रामदासजी ग्रादि कई सन्त ग्रीर भक्तगणभी थे। जवतक ग्राप लखनऊमे विराजे तवतक कथा, कीर्तन, सत्संग ग्रीर प्रवचन ग्रादिका वडाही सुन्दर सुयोग रहा। वावाकी भिक्षाके लिये प्रार्थना करने वालोंकी संख्या जब वहुत ग्रधिक वढ़ गयी तो उन्होंने प्रतिदिनकी नामावली निश्चित करनेका काम मुभे सौंप दिया था। एक दिन कृपा करके ग्रापने मेरे घरको भी पवित्र किया था।

जवसे वावा लखनऊ पद्यारे थे उस दिनसे मैं नित्यही उनसे प्रार्थना करता था कि मुक्ते साधु बना लीजिये, अब मैं आपके साथ ही रहा करूँगा। एकदिन तो, जब वे मुहल्ला गरोशगंज जानेवाले थे, मैंने उनके चरण पकड़कर साधु बना लेनेके लिये प्रार्थना की थी। तब वे वोले, "नहीं, तुम अभी साधु नहीं बन सकते। तुम्हें साधु होनेका संस्कार नहीं है। अभी तुम्हें आधिक चिन्ता है और सन्तानप्राप्ति भी शेप है, इसलिये अभी तुम साधु नहीं वन सकते।"

में—"वावा ! ग्रापकी इन वातोंसे तो मेरे चित्तमे वहुत दु:ख होता है। मैं तो कई वर्षोंसे ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन कर रहा हूँ। क्या मुक्ते फिर गार्हस्य्यके जालमें फँसना होगा ?"

वावा—"यहनो होनहार है, टल नहीं सकता। धैर्य घारण करो। श्रागे चलकर तुम सांधु हो जायोगे।" मैं--- "यदि बीच हीमें मर गया तो ?"

बाबा—"क्या तुमने शरीर ग्रपने ग्रघीन कर लिया है ? यदि मरभी गये तो दूसरा शरीर धारण करके साघु होगे। यदि तुम साधु न हो सको तो मुभे साघु मत कहना।"

मै—"तो बाबा! वह संतानप्राप्तिवाली बात तो ग्राप किसी प्रकार मेट दीजिये।"

बाबा—"होनहार अमिट होती है। रावरा जैसे प्रतापी भी होनहारको नही मेट सके, तुम्हारी क्या सामर्थ्य है ?"

यह कहकर बाबाने वह इतिहास सुनाया जिस प्रकार रावराकी पुत्रीका विवाह एक अंगीके लड्केके साथ हुआ था। इसके पश्चात बाबासे मेरा वियोग हो गया। किन्तु दस-बारह वर्षके भीतर उनकी वह भविष्यवाणी सत्य हो गयी और उनके कथनानुसार में इस जीवनमें ही साधुभी हो गया। इससे पता चलता है कि बाबाकी भविष्यका भी ज्ञान हो जाता था। मेरे ऊपर बाबाके अनन्त उपकार है। उनके चरण-कमलोंमें मेरी सदा प्रीति बनी रहे—यही प्रार्थना है।

### सेठ श्रीजुगलिकशोरजी बिड़ला, दिल्ली

गत कई वर्षोसे जव-जव मुक्ते मथुरा जानेका ग्रवसर प्राप्त होता था, मैं वृन्दावनके ग्राश्रममे श्री उडिया वावाजीसे भी मिलनेके लिये जाया करता था। उस समय सायंकालमें वहाँ कथा-कीर्तन ग्रादिका कार्यक्रम रहता था, जिसमे वहुतसे साधु-संत तथा ग्रन्य लोग भी सिम्मिलित होते थे। कथा-कीर्तनकी समाप्तिपर कईवार वावासे देशकी परिस्थितिके सम्वन्धमे वार्तालाप होता था। उस समय द्वितीय महायुद्ध होरहा था, जिसके सम्वन्धमे प्रारम्भसे ही वावाकी यह निश्चत-सी घारणा वनी हुई दिखाई देती थी कि ग्रव भारतमे श्रींजी साम्राज्य समाप्त होजायगा। किन्तु युद्धके ग्रन्तमे ग्रमेरिकन सहायतासे जव जर्मनी ग्रीर जापान परास्त होगये ग्रीर ग्रांगेजोकी विजय हुई तव एकवार फिर इस विपयमे वावासे चर्चा हुई। उस समय भी वावाने दृढ़तापूर्वक वही वात दोहरायी कि कुछ भी हो ग्रव भारतमे एक वर्षके भीतर-भीतर ग्रांगेजी साम्राज्य समाप्त होजायगा ग्रीर भारत पूर्णं स्वातन्त्र्य प्राप्त करेगा।

वावाकी वह भविष्यवाणी प्रत्यक्ष चरिताथं हुई, यद्यपि इसमें पाकिस्तान भी वन गया और यहाँके करोड़ों हिन्दुग्रोंको भयानक सङ्घटोंका सामना करना पड़ा। संत और भक्त होते हुए भी वावा पाकिस्तानके हिन्दुग्रोंकी उस घोर विपत्तिसे चितित दिखायी देते थे। ध्रम भी कहते थे कि कुछ वर्षोंके पश्चात् पाकिस्तानको ग्रपने पापोंके कारण नष्ट होना पड़ेगा तथा भारतमें ग्रवक्यमेव रामराज्य एवं धर्मराज्य स्थापित होगा।

## कविरत्न पं० श्रीराधेश्यामजी कथावाचस्पति, बरेली

श्रीमहाराजजीकी प्रश्नसा मैने ग्रपनी युवावस्थाके ग्रारम्भमे कलकत्तोमे सुनी थी। योगिराज ग्ररिवन्दके समान लोग ग्रापको वताते थे। सुना तो यह भी था कि उस क्रान्तिकारी दलमें ग्राप रहे थे। \* जो हो।

प्यासा कुएँके पास पहुँच ही गया। प्रयागमें मुक्ते श्रीमहाराजजीके दर्शन हो ही गये—मेरे घनिष्ट मित्र स्वर्गीय राष्ट्रकिव श्रीमाधवशुक्लकी कृपासे। में तब वहाँ अपनी रामायग्यका 'केवट संवाद' गा
रहा था। 'उसकी व्याख्या करते-करते मैंने कही यह कह डाला—
"भगवान् तो वड़े हैं ही, पर मै आज एक भक्तके दर्शन कराता हैं श्रीर वह भी सोधे-सादे एक ग्रामीग्यके—मल्लाहके, जिसका आग्रह है चरगा घोये बिना नावपर नहीं चढ़ाऊँगा। भगवान्को भक्तकी माननी पड़ी। तबतो सिद्ध हुआ कि भक्त भी बड़ा है। एक , भक्त कहता है—

'खुदाई आपकी, ऐ जान जाँ ! मेरी वदीलत है । सनम जिस दिन अकेले तुम हुए उस दिन कयामत है।"

मेरी इस व्याख्यापर मुभे श्रीमहाराजजीका ग्राशीर्वाद मिला। मैने ग्रपनेको वडभागी समभा।

कितनेही वर्ष पश्चात् फिर मुक्ते श्रीमहाराजजीके दर्शन हुए एक गाँव भिरावटीमें । उन दिनों श्रीहरिवाबाजी वहाँ एक उत्सव कर

<sup>\*</sup> क्रान्तिकारी दलमें तो नहीं, किन्तु वंगालके स्वदेशी श्रान्दोलनमें पिकैटिंग आदि अवस्य किया था।

रहे थे। धनारी स्टेशनसे माँ श्रीग्रानन्दमयीजीके साथ-साथ मुभे हाथीपर जाना पड़ा। मैंने बहुतही निवेदन किया कि मैं हाथीपर नहीं जाऊँगा। पर माँ क्यों मानने लगी ? ग्रन्तमे बोली, "तो हम भी हाथीपर नहीं जायँगे।" लाचार मुभे उनके साथ जाना पड़ा।

गाँवके समीप पहुँचते ही मैंने देखा, श्रीहरिबावाजी हाथमे श्रारती लिये सामनेसे श्रा रहे हैं। उनके साथ श्रीमहाराजजी तथा भीर भी सैकड़ों पुरुष हैं। मैने समक लिया, यह माँका स्वागत है। एक भावनाने उस समय मुक्ते विवश किया कि मै हाथीसे क्रद पड़्रे। भावना यह थी कि माँके साथ कही मेरी प्रारती न हो जाय। वस, क्रदा में हाथीसे ग्रनाड़ीकी तरह। हाथीका हड्डा मेरे सीनेपर लगा। मैं एकदम अचेत होगया। आँख खुली तो मैंने अपनेको श्रीहरिवावाजोके हाथोपर पाया । श्रीमहाराजजी खड़े थे श्रीर हाथी-पर वैठी हुई माँ हँस रही थी। वावाने कहा, "कहीं भी हड्डी नही दूटी है, दिलकी हालत ठीक है।" मै वोल उठा, "मर जाता तो अच्छा था, ऐसा मौका किसे मिलता है ? जटायु रामकी गोदमे मरा, मैं महाराजके हाथोंपर मरता।" निश्च्य ही श्रपने उस दिनके पुनर्जीवन को मैंने सन्तों हीकी कृपा समका। तीनोंमेसे किसीकी भी हो मुक-पर कृपा अवश्य हुई। सुननेवाले तो अबतक कहते हैं कि ऐसी घटना प्राण् ले लेनेवाली ही हुग्रा करती है।

भिरावटीमें कई दिन रहनेके कारण प्रतिदिन कईवार श्रीमहा-राजजीके दर्शन होते थे—सबके सामने भी श्रीर एकान्तमे भी । एक दिन बड़े प्रसन्न थे, फरमाने लगे, "रामायण हीकी माँति श्रव तुम कृष्णायनको भी पूर्ण करो । कृष्णाचरितमें बाँसुरीका रस श्रीर गीताका ज्ञान ही नही है, संसारभरकी राजनीति खोर जीवनका संघर्ष भी है । श्रव ऐसा समय श्रानेवाला है कि विश्व में दिनों-दिन संघर्ष

The same and the same of the same of the same

बढता ही जायगा। उस समय वही जीवनको सफल बना सकेगा जिसने श्रीकृष्णको खूब समभा होगा।" श्रीमहाराजीके भविष्यसूचक वचन श्राज प्रत्यक्ष हैं।

श्रन्तिम दर्शन मैंने श्रीकृष्णाश्रम वृन्दावनमें ही किये थे। उस समय मेरी प्रार्थनापर श्रीमहाराजजीने बरेली श्रानेकी सहर्ष स्वीकृति दी थी। पर वरेलीका दुर्भाग्य ! उसके पहले ही गाँघीजीके समान श्रीमहाराज भी श्रानकी श्रानमें सर्वव्यापिनी शक्ति जगदात्मामे लीन होगये। श्रब केवल उनकी स्मृति हमारे दिल में है, जिसे कोई भी हमसे दूर नहीं कर सकता, जैसा कि भगवान् श्रीकृष्णाके मथुरा जाते समय गोपियोने कहा था—

'हाय विधाता ! क्यों दिया हमे प्रेमका रोग । जब तुमको संयोगमें था मंजूर वियोग ॥' × × × ×

'ग्रांंखोंके भीतरकी छविको तू ग्रगर हटाए तो जानें।' हृदयोके श्याम समलियाको मथुरा ले जाए तो जानें।।'

बरेली १५-११-१६५३ }

( अपनी कृष्णायनसे )



# प्रो० श्रीगंगाशरणजी 'शील' एस० ए०, चँदौसी

सन् १६२७-२८ की बात है। उस समय मैं मेरठ कालेज की बी॰ ए॰ क्लासमे पढ़ता था। एक दिन वहाँके परमभक्त श्रीकर्ता-रामजीने मुमसे कहा, "ग्राजकल में रामघाटमे एक कुटी वनवा रहा हूँ। वहाँ एक सिद्ध सन्त श्री उड़िया वावाजी रहते हैं। मुमें 'उड़िया वावा' नाम वड़ा विचित्र-सा लगा, क्यों कि मैं तो कई जन्मों-से इन्ही चरगोंकी सेवा करता ग्रारहा हूँ; मालूम पड़ता है वावाका ग्रीर मेरा सम्बन्ध कई जन्मोंसे था। श्रतः 'प्रीति पुरातन लख़ै न कोई' के नाते इस संतके प्रति मुमें वड़ा ग्राकर्षण उत्पन्न हुग्रा। परन्तु लाख प्रयत्न करनेपर भी मै श्री सरकारके दर्शन शीघ्र न कर सका।

मेरठके प्रथम संकीतंन-सम्मेलनमे श्रीमहाराजजी नहीं पघार मके। उन दिनो वॉधपर एक ग्रपूर्व सम्मेलन हुग्रा था। उसमे मेरठ मे 'संकीतंन' मासिक-पत्रके संचालक श्रीदुर्गाप्रसादजो भी पहुँचे थे। वे वहाँके बहुतसे संत ग्रीर भक्तोके फोटो लाये थे। उनमे श्रीसर-कारका भी फोटो था। उसीके द्वारा पहले-पहल मुभे ग्रापके दर्शनो-का साभाग्य प्राप्त हुग्रा। उसके पश्चात् दिल्लीमे ग्रीर फिर बुलन्द-गहर एवं ग्रलीगढमे वढे विशाल उत्सव हुये। इन सभी सम्मेलनोमे मुभे श्रीचरणोंमें वैठने का मुग्रवसर प्राप्त हुग्रा।

जिस दिन मैंने प्रथम वार श्रीमहाराजजी के दर्शन किये उसी दिन किसी चिरपरिचित वालककी भाँति उन्होंने मुक्ते अपना लिया, जिससे मैने भी तत्क्षण श्रीचरणोंमे श्रात्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन मुक्ते श्रीमहाराजजीकी कई विशेषताओं (चमत्कारों) का

यनुभव हुया। पूज्य श्रीमहाराजजी श्रीर श्रीहरिवावाजीकी ग्रसीम सह्नशीलताका यनुभव तो मुक्ते बुलन्दशहरके उत्सवमे हुग्रा, जब श्रह्मलीन श्रीरामतीर्यस्वामीके शिष्य श्रीनारायणस्वामीजीने बाँघके श्राश्रमों श्रीर मधुरभावकी उपासनाके कारण स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी बगाली के प्रति गहरे कटाक्ष किये, किन्तु उनका उत्तर देनेकी ग्राज्ञाके लिये लाख प्रयत्न करनेपर भी मुक्ते श्रनुमित नहीं मिल सकी।

एक बार श्रीमहाराजजी हरिद्वार पघारे थे। उस समय मैंने ग्रपनो बहिन होरावतोको उनके दर्शन कराये। उसी समय वह उनकी ग्रनन्य भक्त हो गयी। उसो साल गुरु-पूर्णिमा वृन्दावनके श्रोकृष्णा-श्रममे मनायी गयो। हीरो उस ग्रवसरपर श्रीमहाराजजीके लिए एक ग्रत्यन्त सुन्दर हार गूँथकर लायो ग्रीर कहने लगी, "इस हारसे मैं वाबाकी पूजा तो ग्रवश्य कर्लंगी, परन्तु मेरो यह हार्दिक इच्छा है कि यह हार उनके करकमलों द्वारा तुम्हे प्रसादमे मिले।" मैने कहा, "बावा ग्रन्तर्यामो है, तुभे विश्वास न हो तो ग्राज यह खेल भी देख लेना।" बात बडी विचित्र हुई। श्रीमहाराजजीके गलेमे फूलों ग्रीर गोटेके सैकड़ों हार थे। ग्रव हारोका प्रसाद बँटने लगा। जव हीरो-वाल हारपर सरकारका हाथ पड़ा तो ग्रापने बड़े प्यारसे मुभे बुलाया ग्रीर हार देकर कहा, "यह तेरे लिये है।" वहिन होरो इस घटनाको देखकर चिकत रह गयी।

मैने जुलाई सन् १९३४ ई० में इस चँदौसी कालेजमें साधारण ग्रध्यापक के रूपमे कार्य प्रारम्म किया था। एक दिन प्रिंसिपल श्रीशिवशकर महोदयने मुक्तसे कहा, "ग्राप हिन्दीमे एम्० ए० क्यों नहीं कर लेते ? हमे हिन्दी के एम्० ए० की वहुत ग्रावश्यकता है।" मैंने सोचा, ठीक तो है; केवल संस्कृत मे एम्० ए० रहने से उतना लाभ नहीं हो सकता। यह सोचकर मैंने सन् १६३५ में परीक्षाका आवेदनपत्र भर दिया और सन् १६३६ में उसका पूर्वखण्ड उत्तीर्ण कर लिया। उस समय चँदौसी में कोई हिन्दीका एम्० ए० था नहीं; अतः मेरे सामने यह समस्या थीं कि मैं अपना पाठ्यक्रम तैयार करने में किससे सहायता लूँ। कालेज केवल इण्टर क्लासतक था, अतः पुस्तकालयसे एम० ए० की पुस्तकों भी नहीं मिल सकती थी। फिर १० दजेसे ४ वजेतक कालेजमें पढ़ाना, घरपर कापियाँ जाँचना और डायरी भरना। इनसे अवकाश मिले तो कथा-कीर्तन आदिमें जाना। इन सब भमटो एव अमुविधाओं कारण मेरी तैयारी पास होने योग्य भी नहीं हो सकी।

इसी प्रकार ग्राजकल करते-करते होली ग्रा गयी। इसके प्रश्चात् ही परीक्षा थी। सोचा कि ग्रव होलीकी छुट्टियोमे जीभरकर परिश्रम कर लूँगा। पर साथ ही वाँवके उत्सव ग्रीर पूज्य वावाके दर्शनोंका भी लोभ था। ग्रन्तमें यही सोचा कि जव वर्षभर कुछ नहीं पढ़ा तो चार दिनोंमे ही क्या तैयारी कर सक्न्गा। वाँवपर चलकर वावाका ग्राजीवांद ग्रवश्य प्राप्त करना चाहिये। यह सोचकर में बाँघपर चला गया। ग्राजतक वावासे किसी प्रकारकी प्रार्थना नहीं की थी। परीक्षाके लिए कहते हुए वडी लज्जा-सी लगी। एक दिन जव प्रसाद बांटते-बाँटते वावा स्वयं ही मेरी भोपडीमे ग्रा गये तो मैंने कहा, "वावा, इस वर्ष परीक्षा देनी है।" वे हँसकर वोले, "जीवनभर परीक्षा ही देता रहेगा?" मैंने कहा, "इसके पश्चात् नहीं दूँगा। ग्रव तो नोका पार लगा दो।"

ग्रस्तु । वहाँसे ग्राकर मैं ग्रस्वस्य हो गया, फिर भी जैसे-तैसे दरेकी पहुँचा । मेरे किनष्ट भ्राता मोलानाथकी चाय ग्राढि पिलाकर किसी प्रकार इस योग्य तो कर ही देते थे कि परीक्षा दे आऊँ। पर वहाँ जो कुछ लिखा जाता था वह तो मैं ही जानता हूँ। परीक्षा देकर घर आया और जब परीक्षाफल प्रकाशित होनेवाला था तब विजनीर के संकीर्तन-सम्मेलनमे चला गया। घर रहकर करता भी क्या? अपने परिश्रम और प्रक्तोंके जो उत्तर लिखे थे उनसे तो पास होने-की भी आशा नही थी, फिर किसी उत्तम श्रेग्गी की तो कौन कहे?

परन्तु जब परीक्षा फल देखा तो मेरा नाम प्रथम श्रेणीमें था। पूज्य बाबाके इस चमत्कारको देखकर मैं रो पड़ा और श्रपनेको सँभाल न सका। यदि बाबाकी ग्रसीम कृपासे उस समय प्रथम श्रेणी प्राप्त न होती तो ग्राज कालेजके हिन्दी विभागका ग्रध्यक्ष कौन बनाता ? यह घटना सन् १६३७ ई० की है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक दिन महाराजजीने सत्संगमें लोगोसे पूछा कि गीताका सार चौथाई श्लोकमें क्या है ? इसपर साधकलोग अपनी-अपनी निष्ठाके अनुसार उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, "भक्ति", कोई बोला, "ज्ञान" और किसी ने कहा, "क्में"। तब अन्तमें श्रीमहाराजजीने कहा, "तुमलोग जो कुछ कहते हो वह भी ठीक है, परन्तु मुक्ते तो ऐसा प्रतोत होता है कि गीता का सारांश आठ अक्षरोमें यह है— "सर्वभूतिहते रताः ।" अ इसीलिये सन्तों का आविभीव होता है तथा इसी निमित्तसे भगवान अवतीर्ण होते हैं।

मुभे वडा श्राश्चर्य तो तब हुश्रा जब परलोकविद्याके द्वारा श्रावाहन किये जानेपर श्रीमहाराजजीने परलोक से श्राकर भी यही बात कही। यह घटना इस प्रकार हुई—एक भगवद्भक्त पुत्र के पर-

क्सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें तत्पर रहने वाले।

लोक सिघारनेपर मेरा ग्राकर्षगा परलोकविद्याकी ग्रोर हो गया था। पूज्य वावाके ग्रावाहनके लिये उमेशप्रसादके रूपमे मुक्ते माध्यम भी वहत उच्चकोटिका मिल गया। यह अच्छा साधननिष्ठ वालक था। उन दिनो. इस विद्याके द्वारा मेरा वड़े-बडे प्रेमियो से परिचय हो गया था, जो परलोकमे रहते हुए भी हमारी सहायता करते है तथा प्रार्थना करने पर हमारा पथप्रदर्शन करने के लिये ग्रा जाते है। ग्रभी राष्ट्र-पिता महात्मा गाँधीका परलोकवास हुआ ही था कि कुछ ही महीनों के पश्चात् पूज्य वावा भी हमें छोड़कर चले गये। मेरे परलोकके मित्रोने वताया कि वावाका पता चौदहवे लोकतक भी नही है, वे तो लोकातीत है। यदि किसी कार्यवश वे नीचे उतरेंगे तो तुम्हारी प्रार्थनापर उन्हे यहाँ लाया जा सकेगा । वड़ी प्रतीक्षाके पश्चात् केवल पांच मिनट के लिये वावा परलोकसे मेरे यहाँ पधारे । चँदौसीके प्रमुख भक्त भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। सवने नतमस्तक होकर प्रणाम विया श्रोर एकस्वरसे प्रार्थना की कि श्राप तो चले गये, श्रव ' हुम वया करे ? तव श्रीमहाराजजीने श्रचेत माध्यमके द्वारा लिखवाया-.'लोक[हत् अपने जीवनकालमे ग्रापने, ग्रापने कहा था—'सर्वभूतहिते रताः' ग्रीर ग्रव परलोकसे ग्राकर भी श्रापने वही बात कैसे सूक्ष्म ग्रक्षरोमे कही-'लोकहित।'‡

- ं (१) पंचाक्षर, द्वादशाक्षर श्रोर महामन्त्र श्रादिमेसे किसी-न-किसी मन्त्र का जप श्रवश्य करना चाहिये।
- ~ (२) गीता ग्रीर रामायएका पाठ करे तथा इन्हें कण्ठ करनेका भी प्रयत्न करता रहे।

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

<sup>्</sup>रैं अपने जीवनकालमें बाबा जीनका दिवट बांटा करते थे। यहाँमें जाते समय भी भाप कुछ लोंगें छोड़ गये, जिससे लोगोंको भापके प्रधारनेमें िसी अवारका मन्देह न रहे।

il

ĩ

1

(३) तम्वाक्तका सेवन किसी भी रूपमें न करे तथा और भी। समस्त यादक वस्तुओं से बचे ।

(४) सौन्दर्य दृष्टिमे है, सृष्टिमे नहीं; ग्रतः संसारके सौन्दर्यको देखकर कारणपर दृष्टि रखनी चाहिये, न कि कार्यपर । पण्डितकी दृष्टि सर्वदा कारण पर ही रहती है, कार्यपर तो सूर्खलोग ही मुग्ध होते हैं

(५) कलियुगमे नामसकीर्तनमे विशेष लाभ होता है, ग्रतः स्वयं संकीर्तन करे ग्रौर दूसरोसे भी कराता रहे।

मैने अपने जीवनमें ये ही पाँच, रता, अपने पल्लेमे बाँघे है और यथाशक्ति इनका अनुसरण करते रहनेका प्रयत्न करता रहता हूँ। मैं तब भी आपका कृपापात्र था और अब भी उनकी कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। मेरे जीवनमे जो दोष हैं वे मेरी निर्वलताके सूचक हैं प्रौर गुण उन्हींकी अपार, अहैतुकी एवं असीम कृपाके परि-चायक हैं।



## पं०श्रीसुबोधचन्द्रजी, चन्द्रनगर (बदायूँ)

पूर्णानन्द परममुखदं केवल ज्ञानमूर्त्ति द्वन्द्वातीत गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् । एकं नित्य विमलमचल सर्वदा साक्षिभूत भावातीतं त्रिगुणरहित सद्गुरुं त नमामि ॥

प्रातःस्मरएीय पुज्यपाद श्रीउड़ियावावाजी वहुत वड़े महा-पुरुप हैं - यह चर्चा दासने सबसे पहले संतमण्डलीमें विराजमान व्रह्मविद्वरिष्ठ श्री श्रच्युतमुनिजी महाराजके मुखारविन्दसे भृगु क्षेत्रमे सुनी थी। उनसे मुभे यह भी विदित हुग्रा कि वर्तमानकालमे पूज्य वावाके अतिरिक्त श्री भागीरथीतटपर कोई अन्य परमवैराग्यनिधि जीवन्मुक्त संत नहीं है। यह सुनकर मुभे ग्रत्यन्त प्रसन्नता ग्रीर उनके दर्शनोंकी उत्कण्ठा हुई। श्रीहरिकी श्रनुकम्पासे एक दिन श्रकस्मात् श्रनूपशहरके दक्षिएामे पतितपावनी श्रीगङ्गाजीके तटपर दासको श्रापके दर्गनोंका सीभाग्य प्राप्त हुत्रा । श्राप तीव्र गतिसे कर्णवासकी ग्रीर जा रहे थे तथा ग्रापका शरीर कृश होनेपर भी ग्रत्यन्त तेजस्वी था। उस समय तो मैं केवल दूरसे आपके दर्शन ही कर सका। मुफ्ते ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनसे वार्तालाप ग्रथवा उनकी छायाका स्पर्श करनेका भी साहस नहीं कर सकता। इसके पीछे तो रामघाट, कर्णवास, ग्रनूपशहर, श्रीहरि वावाजीके वाँघ ग्रीर श्री वृन्दावन भ्रादि कई स्थानोमे ग्रापके दर्शन एवं सत्संगका सुम्रवसर प्राप्त हुया । ऐसा श्रद्भुत ग्रीर ग्रपूर्व सत्सङ्ग तो ग्राजतक मेरे देखने या सुननेमें नही आया। आपके सत्सङ्गमें एक विशेषता यह थी कि श्रज्ञ-विशेषज्ञ, भक्त-श्रभक्त सभी मानो समाधिसुखका श्रनुभव करने । लगते थे, उस समय सभीकी बोधमयी वृत्ति हो जाती थी। यह बात है वर्तमान समयमे सर्वथा श्रलभ्य है।

पूज्य बाबाके उस देवदुर्लभ सत्सङ्गका प्रभाव देखकर चित्तमें यह विचार हुग्रा कि ग्रात्मिजज्ञासाकी निवृत्तिके लिये यदि श्री महा-राजजीको गुरु रूपसे बरण कर लिया जाय तो फिर सब प्रकार कल्याण ही कल्याण है। इस विचारके ग्रानेके दूसरे ही दिन परम योगी सर्वज्ञ बाबा स्वयं ही मेरा हाथ पकडकर श्री गङ्गातटपर एकान्तमे ले गये ग्रीर बोले, "सुबोध! तू क्या चाहता है ?" मै एक दम विस्मित हो गया ग्रीर मैंने उनके ग्रागे ग्रपना विचार प्रकट किया। तब बाबाने स्वयं स्नान किया ग्रीर ग्रुके भी स्नान करनेकी ग्राज्ञा दी। मैंने स्नान किया ग्रीर बाबाके कौपीन तथा कटिवस्त्र घोकर भाऊके पौघोंपर फैला दिये। फिर ग्रापने स्वस्तिकासनसे मुभे ग्रापने सामने बिठाया ग्रीर द्वादशाक्षर मन्त्रका उपदेश दे मुभे उसके जपकी विधि ग्रीर ग्रवधि बता दी।

मैंने विधिवत् जप ग्रारम्भ किया ग्रौर कुछ ही सप्ताह व्यतीत होनेपर मुक्ते बिना ही संकल्प किये ग्रर्फ् रात्रिके समय स्वप्नमे भग-वती श्रीमहाकालीके दर्शन हुए। भगवतीके ग्रङ्गकी कान्ति उज्ज्वल नीलमिएको समान थी तथा रक्त जिह्वा उनके मुख मण्डलको शोभा-यमान कर रही थी। उनकी पृथुल जंघाग्रोंपर जांघिया खिचा हुग्रा था। उसपर भांति-भांतिके ग्रामुषण् घ्विन कर रहे थे। पूज्य वावा एक रत्नजटित स्वर्णमय थालमें सब प्रकारकी सामग्री ले पोडशोप-चारसे पूजनकर भगवतीकी ग्रारती कर रहे थे। उस समय उनकी भक्तमण्डली हाथ जोडे बाबाके पीछे खड़ी थी। ऐसे परम विचित्र,

मनोहारी, रोमाञ्चकारी कालोविग्रहका दर्शन पा मुभे । डा ही श्राश्चर्य हुग्रा ग्रीर में वावाका ध्यान करने लगा। मैंने जब भगवती-दर्शनका यह ग्रद्भुत प्रसङ्ग श्रद्धे य प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ग्रीर श्रानन्द ब्रह्मचारी ग्रादि भक्तगएके सम्मुख प्रकट किया तो उत्तर मिला कि वावाकी तुमपर ग्रत्यन्त कृपा है। पूज्य वावाने मन्त्रोपदेश देकर तुम्हे श्रनुग्रहीत किया है, ग्रतः यह सब उन्हीका प्रसाद है। किन्तु सङ्गोचवण दासने यह देवी-दर्शनका प्रसङ्ग पूज्य वावाको नहीं सुनाया वस, नियमानुसार मन्त्र जप करता रहा।

दैवगितसे पूज्य वावाद्वारा वतायी हुई मन्त्रजपकी अविघ पूरी हो गयी। घरमें स्वाध्यायके समय भी वावाके ही दर्शन एवं सत्स-ङ्गादिकी स्मृति वनी रहती थी। परन्तु उनदिनों भ्रापका कोई निब्चित निवास स्थान नही था, ग्रतः कहीं जाकर दर्शन करना तो ग्रसम्भव ही या। इतने हीमे वावाके एक भक्तसे यह ग्रुभ समा-चार मिला कि वावा विचरते हुए श्रनूपशहर श्रा गये हैं श्रीर सेठ रामशङ्करके वागमे ठहरे हुए है। यह सुनकर दास गङ्गाजी को पार कर ग्रापके दर्शनार्थ ग्रनूपशहर पहुँचा। वहाँ जाकर देखा कि बावा ग्रविकारिभेदसे(कुर्म, उपसिना ग्रीर ज्ञान-वैराग्य ग्रादि सभी साघ-नोका उपदेश कर रहे है तथा साथ ही सबको प्रसाद भी बाँट रहे हैं। उन दिनोंमे वावाकी यह प्रद्भुत सिद्धि तो ग्रिंघकांश भक्तोने देखी थी कि जिन पात्रसे बाबा प्रसाद बाँटते थे वह आपके संकल्प करने-पर, कितने ही लोगोको प्रसाद वाँटा जाय, खाली नही होता था। यह चमत्कार सेठ रामगङ्करजी ग्रादि ग्रनेको भक्तोने प्रत्यक्ष देखा था। भगवती श्री ग्रन्नपूर्णा निर्जन वनमें भी वावाके भोजन-भण्डार-को पूर्ण रखती थी।

बाबामें ऐसे ही अगिशत गुरा थे, उन सबका वर्शन करना असम्भव ही है। यों तो आप प्राश्मिमात्रसे प्रेम करते थे, परन्तु अपने आश्रित भक्तजनोंको तो अपने प्रेमामृतसे आप्लावित ही कर देते थे। उनके भजन, अशन, आसन, वसन, शयन इत्यादि सभी आवश्यकताओंका इतना घ्यान रखते थे कि कोई परम सुहृद तथा माता-पिता भी उसका अनुकरण नहीं कर सकते। साथ ही विशेषता यह थी कि प्रत्येक प्रेमी यही अनुभव करता था कि बाबाका सबसे अधिक प्रेम मुभपर ही है। अत्माका नाश करनेवाले एवं नरक-नगरके द्वारभूत क्रोधपर तो आपका ऐसा आधिपत्य था कि वह भयके कारण यावज्जीवन कभी आपके सम्मुख ही नहीं आया। वाबाको किसी भी व्यक्तिने कभी अपराधापर भी कोध करते नहीं देखा.

पूज्य बाबा एक उच्चकोटिके सर्वसमर्थं योगी थे। वे एक ऐसा विलक्षण कुम्भक करते थे, जिसकी विधि खोजनेपर किसी शास्त्रमें भी नही मिलती थी। इस कुम्भक्को करने पर बहुत समयतक बाबाके प्राणोकी गित सर्वथा कर जाती थी। उस समय उनके नेत्र प्रघॉन्मीलित रहते थे तथा वह अत्यन्त दीप्तिमान् श्रौर समाधिस्थ हो जाते थे। रामघाट में बाबू रामसहायजीने कई वार कलकती (नरौरा) के डाक्टरों से भी आपकी परोक्षा करायी थी। दासको तो उन्होंने स्वयं ही दो बार अपनी उस स्थित का दर्शन कराया था।

बोबाका कार्य संकल्पमांत्रसे सिद्ध हो जाता था । उसके लिए उन्हें योख्रा, मन्त्रणा अथवा परामर्शकी आवश्यकता नही होतीथो। वे कहा करते थे, 'न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः।' उनकी आत्मिनिष्ठा इतनी बढी-चढ़ी थी कि उनके सत्संगमें सम्मिलित होनेवालोंकी भी देहभावना उतनी देरके लिए निवृत्त हो जाती थी। वे इस श्लोका-धंको प्राय. सुनाया करते थे - 'आक्राकाशकोशतनवोऽतन्त्रो महान्त स्तिस्मिन् पदे विगतिचत्तलवा मवन्ति।' ‡ श्रीवाबा सर्वदेवमय थे, उनमें सभी देवताग्रोका वास था। इस सिद्धिका भक्तजनोंको तव प्रत्यक्ष हुग्रा जव ग्रनूपशहरमें श्री लक्ष्मग्गवल्लभजीकी पत्नी ने श्री राघवेन्द्रके रूपमे ग्रापका दर्शन किया ग्रीर वे प्रेतवाघासे मुक्त हो गयी। साथ ही ग्रापका दर्शन पाकर वह प्रेत भी मुक्त हो गया— ,'मर्वदेवमयो गुरुः' 'नास्ति तत्त्वं गुरो, समम्।'

पूज्य वावा केवल प्रेमवश दासके देह श्रीर गेहको पवित्र करनेके लिए ग्रपनी पुनीत भक्तमण्डलीके सिंहत घरपर पघारे थे। दो-तीन वार तो रात्रिको भी विश्राम किया था। यह सब ग्रापकी लीला ही थी। वास्तवमे तो हमारे गुरुदेव श्री उड़ियावावाजी महाराज समस्त सद्गुण एवं श्रनेकानेक सिद्धियोके सूर्तिमान् विग्रह थे। ग्रपने भक्तों के लिये तो वे प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष ही थे—इसमें तिनक भी सन्देह नही है।

श्रन्तमे पूज्यपाद श्री गुरुदेवके पादपद्मोमे श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हुए यह लेख समाप्त करता हूँ—

यस्य प्रसादलेशेन सुवोधोऽिप परङ्गतः।
तमेव सद्गुरुं वन्दे श्रीपूर्णानन्दविग्रहम् ॥
पूर्णानन्द प्रसादेन सुवोधः पूर्णतां गतः।
धतस्तमेव वृद्युते सवंदेवमयो हि सः॥

<sup>्</sup>रं म्राकाशमण्डल ही जिनका देह है ऐसे देहातीत महापुरुप उस परम-पद में स्थित हो चित्तरूप अगुसे रहित हो जाते हैं।



## गीमान् ठाकुर श्रीकवनसिंहजी साहब, गोरहा (एटा)

श्रपने जीवनकालमें मैंने जितने महात्माग्रोके दर्शन किये हैं उनमें सबसे श्रिधक मेरी श्रद्धा बावामे ही हुई। मुक्ते श्रनेक बार उन्हें भिक्षा करानेका श्रवसर मिला। परन्तु मैंने कभी उन्हें स्वादके साथ भोजन करते नही देखा। भोजन करनेमें उनके स्वादपर उनकी दृष्टि जाती ही नही थी। इसी प्रकार श्रन्य सब विषयोंसे भी उनकी विलक्षरा श्रसङ्गता देखनेमें श्राती थी।

सन् १६४७ ई० मे मै एक मोटरदुर्घटनामें ग्रस्त होगया था। उस समय मुक्ते एक मिनटके लिए मूर्च्छा होगयी थी। ग्रपने मनमें कोई संकल्प न होनेपर भी उस समय मुक्ते वाबाके दर्शन होरहे थे; यद्यपि ग्राप उस समय वृन्दावनमे थे। उस दुर्घटनासे जो मेरी प्राग्-रक्षा हुई उसे मै वाबाका ही प्रसाद मानता हूँ।



## श्रीमती ठकुरानी साहिवा, गोराहा [ एटा ]

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुक्ते श्रमरसामे हुशा था। उसी समय मेरे हृदयमे उनके प्रति श्रत्यन्त श्रद्धा होगयी। उसके पश्चात् एकवार सम्भल जाते हुए श्राप श्रकस्मात् नरीली पहुँचे श्रीर वहाँ मेरे ही वागमे विश्राम किया। मैंभी उन दिनो वही थी। ग्राप एक दिन ठहरे श्रीर मुक्ते मंत्र देकर भजनकी विधि वतायी। वहाँसे सम्भल जानेका विचार श्रापने त्याग दिया, मानो मेरे ही लिये श्रापने वहाँ श्रानेकी कृपाको थी।

श्रपनी कुलमर्यादाके श्रनुसार में हर जगह उनके दर्शनार्थ नहीं जा सकती थी। श्रतः प्रापने मुसे श्रादेश दिया कि जहाँ उपमुक्त स्थान ग्रीर व्यवस्था देखेंगे वहाँ के विजयमे तुम्हे यूचना दे देगे, तभी श्राना। इस नियमका ग्राप ग्रन्ततक निर्वाह करते रहे। उनके दर्शन ग्रीर स्मरणसे जो ग्रनिवंचनीय सुख एव शान्ति मिलती थो वह श्रवर्णनीय है। व्यवहारमे श्रनेको चमत्कार भी हुये। उनमेसे दो-तानका यहाँ उल्लेख करती हूँ।

(१)

नरौलीमे मुसलमानोका उर्सका मेला लगनेवाला था। वहाँके प्रवान हिन्दू रईस भी सहमत थे, परन्तु जनता दुखी थी, क्योंकि उस मेलेमें गोवध होता था। लोगोने मेरे पास समाचार भेजे और मैंने श्रीमहाराजीसे प्रार्थना की। ग्राप वोले, "तुम प्रयत्न करा, मेला नही लगेगा।" वस, एक प्रार्थनापत्र दिला दिया गया और मेला स्थिगत होगया।

(२)

मेरे पित ग्रानरेरी मिलस्ट्रेट थे। एक दिन श्रीमहाराजजीके समक्ष चर्चा चली कि यह एक राजकीय सम्मान है। ग्राप बोले, यह सम्मान तो तुच्छ है, सम्मान तो उपाधिका हो माना जाता है।" श्रीमहाराजजीने जिस समय रामघाटमें यह बात कही, उसी समय घरपर तत्कालीन कलक्टर ल्यूस साहबकी सूचना ग्रायी कि साहबने कुँवर साहबको बुलाया है। किन्तु कुँवर साहब तो रामघाटमे थे। वहाँसे एक मास पश्चात् लौटनेपर कलक्टर साहब मिले। तब उन्होंने बतलाया कि मैंने ग्रापके लिये 'रायवहादुर' उपाधि की जिफारिश की है। इस प्रकार श्रीमहाराजजोके सकल्पमात्रसे ग्रनायास ही कुँवर साहबको 'रायबहादुर' की उपाधि प्राप्त होगयी, जो दूसरोंको बहुत प्रयत्न करनेपर मिलती थी।

(३)

एकबार प्रान्तीय विधान सभाका चुनाव होनेवाला था। उसमें खडे होनेके लिये तत्कालीन कलक्टरने कुंतर साहबसे वहुत आग्रह किया। परन्तु जब श्रीमहाराजजीसे पूछा तो उन्होने मना कर दियां। हमने कहा कि कलक्टर साहब बहुत आग्रह कर रहे है। तब आप बोले, "सब ठीक होजायगा।" कुछ दिनो पश्चात् जब आप घरपर लोटे तो उक्त कलक्टर साहब स्थानान्तरित हो चुके थे। उनके स्थानपर जो दूसरे कलक्टर आये उन्होने इस विषयमे कोई चर्चा ही नहीं की। हम चुनावके भंभटसे बच गये।

(૪)

हमें कष्ट ग्रीर ग्रापत्तियोंसे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता था। श्रीमहाराजजो स्वयं ही उनका निवारण करते रहते थे। एकवार श्रीमती ठकुरानी साहिवा

१२८

मेरे यहाँ सोरोंनिवासी पं० दशरथ शास्त्री एक अनुष्ठान कर रहे थे। अकस्मात् उनका लड़का वहुत वीमार होगया। उसे त्रिदोष हुआ और उसकी स्थिति मरणासन्न होगयी। ऐसी अवस्था देखकर मैंने नाहरसिंहको श्रीमहाराजजीके पास मेजा। वस, जिस समय आपको इस विवकी सूचना दी गयी, उसी समयसे उस वालककी दशा सुघरने लगी और घीरे-घीरे वह पूर्णतया स्वस्थ होगया।



## ठाकुर श्रीनाहरसिंहजी बी० ए०, गोरहा ( एटा )

#### प्रथम दर्शन

मै जोबनेर (राजस्थान) के हाईस्कूलकी नवी कक्षामे पढ़ रहा था। उनदिनों में कुछ स्रार्यसमाजी विचारोंका था। हमारे हेड-मास्टर पं० श्री दूदेव शर्मा कभी-कभी श्रीमहाराजजीके दर्शनोंको जाया वरते थे। एकबार उनके मुखसेही मैने श्रीमहाराजजीका नाम श्रीर उनकी कुछ चर्चा सुनी। यद्यपि उस समय मेरी प्रवृत्ति महा-त्माग्रोके पास जानेकी नहीं थी, तथापि ग्रापकी चर्चा सुनकर मेरे मनमें ऐसा भाव हुग्रा कि मै ग्रापका दर्शन ग्रवश्य करूँगा। संयोग-वश उसके दूसरे ही वर्ष श्रीमहाराजजी कासगज पधारे। उनके साथ मेरे सहपाठी पं० चिन्तामिए। भी थे। उन्होने एक दिन श्रीमहा-राजजीसे निवेदन किया कि यहाँसे थोड़ी दूरपर मेरे एक मित्र नाहर-सिंह रहते है। तव बाबा वोले, "उसे मेरे पास ले ग्रा।" बस, पं० चिन्तामिं गाये ग्रीर मुक्ते कानगज ले गये। वहाँ श्रीज्वाला-प्रसादजीके घरपर ही सबसे पहले मैंने श्रीमहाराजजीके दर्शन किये। उस समय श्राप शुद्ध खादीके वस्त्र पहनते थे श्रीर मुभे भी खादीसे प्रेम था। वहाँसे जब विश्राम-स्यलपर लौटे तो आपने मुभसे पूछा, "तू त्रार्यसमाजी है या सनातन वर्मी ?" मैने उत्तर दिया, "मै कुछ श्रार्यसमाजी हूँ श्रौर कुछ सनातनवर्मी भी हूँ।" यह विचित्र उत्तर सुनकर बाबा हँस पड़े ग्रीर वोले, "यह क्या, कुछ ग्रार्यसमाजी ग्रीर कुछ सनातनधर्मी ? एक ग्रोर रहना चाहिये। वस, प्रथम दर्शनमे श्रीमहाराजजीसे मेरी दततो हा वात हुई।

उसके पश्चात् मै घर चला ग्राया। दो वर्ष पश्चात् ग्रघ्ययन-कालमे ही मैने पं • रामचन्द्र शुक्लकी 'तुलसीदास' नामकी पुस्तक पढी। कुछतो उसका प्रभाव पडा ग्रीर कुछ श्रीमहाराजजीकी ही ऐसी ग्रान्तरिक प्रेरणा हुई कि मै शुद्ध सनातनधर्मी वन गया। इसके पश्चात् जव वावा पुन. कासगंज पधारे ग्रीर मै उनके दर्शनार्थ गया तब उन्होने मुक्से फिर यही प्रश्न किया—"ग्रव तू श्रार्यसमाजी है या सनातनधर्मी? मैने स्पष्ट उत्तर दिया, "श्रव मैं सनातनधर्मी हूँ।"

#### ग्रद्भुत क्षमा

इसके कुछ काल पश्चात् श्रीमहाराजजी नरीली (चंदीसीके पास) पधारे । मै उस समय वही था । भक्तजनोंका विचार ग्रापको वागवाली कोठरीमे ही ठहरानेका था। परन्तु जव ग्राप वहाँ पहुँचे तो कोठीके प्रधान चीकीदारने ग्रापको वहाँ ठहरने नही दिया। ग्रतः श्राप वागके ममीपही एक मेडपर वैठ गये। मुभे जब इस वातकी सूचना मिली तो मैं तुरन्त घोड़ेपर चढ़कर पहुँचा। मेरे मनमे बड़ा संकोच ग्रांर भय था कि कि न जाने ग्रव स्वामीजी कोठीमे ठहरेंगे या नही ? परन्तु जव मै पहुँचा तो मुक्ते देखते ही ग्राप वोले, "ग्ररे तू यहाँ कहाँ ?" फिर मेरे ग्रान्तरिक भावके ग्रनुसार ग्राप स्वयंही कहने लगे—"कोठीकी सफाई होगयी या नही ?" मैने कहा, "होगयी।" ग्राप वोले, देख, नौकरसे कुछ कहना मत। " ग्रापकी इस क्षमावृत्तिका मेरे चित्तपर वड़ा प्रभाव पढा । वस, कोठीमे श्रापका श्रासन लगवा दिया गया। फिर ठकुरानी साहिवाने भी ग्रापके दर्शन किये। यही भ्रापने मुभे रामनामका उपदेश किया और जुप करनेकी भ्राज्ञा दो । उसके सिवा दासवोध और भक्तमाल पट्नेका भी श्रादेश दिया ।

#### कार्यका निर्णय

एकबार श्रीमहाराजजी बाँघपर थे। तब मैने पूछा कि मुक्ते कोई नौकरी करनी चाहिये या उसका संकल्प हृदयसे निकाल देना चाहिये ? ग्राप बोले, "भैया ! ग्रीर सब काम तो तुम ग्रागे भी कर लोगे, घन भी कमा लोगे, परन्तु सत्संगका ऐसा सुन्दर ग्रवसर फिर नहीं मिलेगा।" तबसे मैने नौकरीका संकल्प सर्वथा त्याग दिया।

ठाकुर साहब\* कभी-कभी श्रीमहाराजजीसे कहा करते थे कि रियासतका प्रवन्ध ठीक नही है। मेरे पिताजीकी मुफ्ते ग्राज्ञा थी कि तुम ग्रन्यत्र कहीं भी नौकरी करना, परन्तु ठाकुर साहबके यहाँ नौकरी मत करना। इधर ठाकुर साहब भी सोचते थे कि ये वी० ए० पास हैं, इन्हें कोई ग्रच्छी गवर्नमण्ट-सर्विस करनी चाहिये, इन बातों-का श्रीमहाराजजीने इस प्रकार फैसला कर दिया। वे ठाकुर साहबसे बोले, "ग्रव तुम सारा काम नाहरसिंहके ऊपर छोड़ दो।" श्रीर मुफ्ते कहा कि तुम इसे मेरा काम समफ्तकर सब प्रवन्ध करो। तबसे श्रीमहाराजजीकी ग्राज्ञासे में उन्हीका कार्य समफ्तकर रियासतका प्रवन्ध करने लगा। हाँ, मेरे मनमे एक बात ग्रवन्थ थी कि मुफ्ते कभी कचहरी न जाना पड़े श्रीर न कभी बयान देने पड़ें। सो श्रीमहाराजजीकी कृतासे ग्राजतक मुफ्ते कभी कोर्टमे नहीं जाना पड़ा।

## रोगमें सहायता

एकबार ठाकुर साहवके साथ मै मोहनपुरसे श्रीमहाराजजीके दर्शन करके लौट रहा था। रातके नौ-दस वजेका समय था। मार्गमें

<sup>\*</sup>गोरहाके रईस रायबहादुर ठाकुर कञ्चनसिंहजी। इनका नाहरसिंहजीसे कोई समीपका सम्बन्ध है।

मुक्ते हैजा होगया । पेटमे भयानक दर्द था, कय श्रीर दस्त दोनो चल रहे थे। व्याकुलताके कारए। मैं नहरके किनारे लोटा-लोटा फिरता था। ठाकुर साहव श्रोर ठकुरानीजो वड़े दु:खी हो रहे थे। सोचते थे श्रव मोहनपुर श्रीस्वामीजीके पासही लौट चले। किन्तु भीमहाराजजीकी कृपासे मैं उस समय भी प्रपनेको शरीस्से श्रलग श्रमुसन्धान कर रहा था। मैंने कहा, "नहीं, मुक्ते ऐसे स्वामीजीसे क्या मतनव जो मोहनपुरमे हैं श्रौर यहाँ नही हैं।" उसी समय ठकुरानीजीके हृदयमे ऐसी प्रेरणा हुई कि इनकी नाभिपर हीगका फोहा रखना चाहिये। उन्होंने वैसा ही किया श्रीर मैं श्रच्छा हो गया।

नीनासंवरणके पश्चात् भी श्रीमहाराजजीने मुभे दोबार स्वप्न-में दर्शन दिया है श्रीर श्राज्ञा दी है कि (तुम श्रप्तेको शरीरसे श्राचन देखो ।

#### **म**कवत्सलता

श्रीस्वामीजी ग्रपनी सेवासे उतने प्रसन्न नहीं होते थे जितने श्रपने भक्तोंकी सेवा करनेसे। एकवार श्रीस्वामीजीने मुम्मे एक ऐसे भक्तकी सेवा सौंपी जिनमें मेरी विलकुल श्रद्धा नहीं थी। तथापि मैंने यथाशक्ति श्रादरपूर्वक श्रापकी ग्राज्ञाका पालन किया। इससे प्रसन्न होकर ग्राप बोले, "मैं इसकी सेवासे प्रसन्न हूँ।" एकवार जव ग्रापको पता चला कि स्सोईमें उत्तम ग्रीर सामान्य दो प्रकारका भोजन वनता है तभीसे ग्राप रसोईका प्रवन्ध देखने लगे ग्रीर स्वय प्रपने हाथसे परोनकर भक्तोंको खिलाने लगे।

श्रीमहाराजजी बड़े ही भक्तवत्सल थे। श्रपने भक्तोंकी श्रद्धा श्रीर रुचिका वे इतना श्रविक ध्यान रखते थे कि हम उसका श्रनु- मान भी नहीं कर सकते। वे ग्रपने भक्तोंको दुःखी नही देख सकते थे। मेरा स्वभाव था कि मैं यदि किसी बड़े नगर या प्रदिश्तनी ग्रादिये जाता तो यह ग्रवश्य देखता था कि यहाँ श्रीस्थामीजीके योग्य कोई ग्रच्छी वस्तु है या नही ? एकबार सोरोके मार्गशीर्ष मेलेमे गया। वहाँ ग्रौर कुछ तो पसन्द ग्राया नही, एक चाकू खरीदा। परन्तु उसका बेंटा सीगका था। वह चाकू मैंने श्रीमहाराजजीको भेट किया। रात्रिमें वहिनजीने देखा ग्रौर घृएगाके भावसे वोलीं, "सीगका चाकू लाया है!" इसपर स्वामीजीने उन्हें फटकारा कि तुमने तो सीग ही देखा, उसका हृदय तो देखा नहीं कि कितनी श्रद्धासे लाया है?

इसी प्रकार पञ्जावयात्रामे जब खन्नामें यह निर्णय हुम्रा कि यागेकी यात्रामे केवल २५-३० व्यक्ति ही जासकेंगे और श्रीमहा-राजजीके भक्तोको लौटानेका निश्चय हुम्रा तो उस समय ग्रापका हृदय भर ग्राया था, क्योंकि भक्तज़न इसप्रकार ग्रावृती यात्रासे ग्राप-को छोड़कर लौटना नही चाहते थे। मेरा हृदय भी उस समय श्रापके वियोगका दु.ख ग्रनुभव करता था, इसलिये मुक्तसे तो ग्रापने स्पष्ट कह दिया था कि तू ग्रपने खर्चे से हमारे साथ चल।

वृन्दावनमें ठाकुरसाहबके यहाँ चोरी होगयी थी। उसमें प्रायः एक लाखकी सम्पत्ति जाती रही थी। उस समय जब मैंने श्रीमहा-राजजीको सूचना दी ग्रीर ग्राप घटनास्थलपर पहुँचे तो देखते ही ग्रचेत होगये थे। उस चोरीका ठाकुरसाहब, ठकुरानीजी या मुभे भी उतना दु.ख नहीं हुग्रा था जितना कि ग्रापको। इन घटनाम्रोंसे निश्चय होता है कि ग्रापमे भक्तवत्सबता बहुत प्रधिक थी।

#### उपसंहार

श्रीमहाराजकीमे कार्यकुश्चलता भी अद्भुत थी । परन्तु वे ये

सर्वथा असङ्ग । वे साग वहुत अच्छा वनाना जानते थे, परन्तु स्वयं खानेमें उनकी तिनक भी आसक्ति नहीं थी । एकवार मैंने उनका वनाया हुग्रा ग्रालू-गोभीका साग खाया था । वैसा स्वादिष्ट साग मैंने ग्राजतक कभी नहीं खाया । उनके यहाँ ग्राधिक सकोचका अवसर भी कभी नहीं देखा गया । परन्तु वे कभी किसीसे रूपयेकी इच्छा नहीं रखते थे, ग्राधिक सेवा वहुत ग्राग्रह करनेपर ही स्वीकार करते थे । उनके यहाँ खर्चा वहुत होता था, परन्तु वह कहाँसे ग्राता था—इस वातको वे हो जानते थे, ग्रीर किसीको भी पता नहीं था ।

श्रीमहाराजजीके सम्बन्धमे श्रपने श्रनुभवोंको तो मैं उनके सामने ही प्रकट करना श्रच्छा समभता हूँ, क्योंकि तव तो लोग उन्हें कसौटीपर कंस सकते थे। श्रव उन वातोको प्रकट करना तो स्वयं ही श्रपनी ख्याति करना होगा। श्रतः श्रव इस विषयमें श्रधिक निवे-दन करनेकी मैं श्रावश्यकता नहीं समभता।



# पं० श्रीरामानन्दजी, दिल्ली

पूज्य श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजको श्रीमन्महाप्रभुजीका स्माधात्कार हो चुका था—ऐसा मेरा विश्वास है। एक दिनकी वात है, मैं बाबाके साथ श्रीयमुनाजीसे ग्रारहा था। मैंने पूछा, "महाराजजी! श्रीमन्महाप्रभुजीका स्वरूप कैसा है?" बाबा वोले, ग्ररे! उनका स्वरूप तो दयामय है। उनके स्वरूपमें दयाके ग्रितिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ऐसा करुणामय ठाकुर मैंने कोई नहीं देखा।" इतना कहकर श्रीस्वामीजीने मेरी ग्रोर देखा। उस समय सचमुचही उन दयालुकी दयासे श्रीमन्महाप्रभुजीका दयामय स्वरूप ज्योंका त्यों मेरे हृदयमे ग्रागया। हृदयमे मुक्ते उनका दर्शन हुग्रा। तब मैंने जाना कि बावा जिसपर दया करें, उसे महाप्रभुजीके दर्शन करा सकते है।

श्रीमहाराजजीको ग्रन्नपूर्णाकी भी सिद्धि थी। वे जिस पदार्थको दृष्टिसे देख लेते थे वह ग्रमृतस्वरूप होजाता था। उनमें ग्रनेकों सद्गुरण थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।



<sup>\*</sup> श्रीचंतन्यमहाप्रशुषी ।

# एं० श्रीज्योतिप्रसादजी, दिल्ली

पूज्यपाद श्रीजिड्यावावाजी इस युगके एक महान् पुरुष थे। वे सिद्ध महात्मा थे। उनमे वाक्सिद्धि थी। श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुक्ते श्रीहरिवावाजीके वाँघपर हुआ था। उनके दर्शनमात्रसे मुक्ते कुछ वेहोगी-सी होने लगी थी। मैं उनके श्रीचरणोंपर गिर पड़ा। उन्होने मुक्ते उठाया, मेरी पीठपर हाथ फेरा श्रीर मुक्ते प्रसाद दिया। उस प्रसादको पानेसे शरीरमें रोमाद्ध होग्राया था। वावाने स्वयं ही मेरा नाम लेकर कहा, "तुम दिल्लीसे श्राये हो?" मानो वे मेरे चिरपरिचित हो, भलेही मुक्ते यह माजूम नहीं था। इतनी कृपा किसीभी जीवको अपनानेके लिये पर्याप्त थी। उसी दिनसे मेरा मन वावाके श्रीचरणोंमें लग गया। जवकभी मैं मन-ही-मन उनका ध्यान करता वे स्वप्नमें श्रवश्य दर्शन देते।

एकबार बाँधपर दिल्लीवालोंकी ग्रोरसे ग्रापसे दिल्ली पधारनेके लिये प्रार्थना की गयी। ग्रापने ग्रीर कुछ न कहकर सीधे कह दिया, "जब स्वराज होजायगा, ग्रॅंग्रेज भारतसे चले जायंगे, तब दिल्ली ग्राऊँगा।" यह बात भारतको स्वराज मिलनेके पाँच-सात वर्ष पूर्व-की है। उस समय सबको यह बात ग्रसम्भव-सी जान पड़ी थो। बाबाने एक-दो व्यक्तियोके सामने नहीं, भरी सभामें यह बात कही थी। सब लोग सुनकर दंग रह गये। परन्तु बाबा भविष्यको जानते थे। उनकी बात सच्ची निकली ग्रीर वे तभी ग्राये जब भारतको स्वराज मिलगया। उनके साथ माँ श्रीग्रानन्दमयी, श्रीहरिवाबाजी ग्रीर स्वामी ग्रबण्डानन्दजी ग्रादि भी थे।

स्कृति द्वार स्वर

**{:**{

95°

प्रेन धं

7

Ų

17

AT IAN

ţ

एकबार गीताजयन्तीके ग्रवसरपर बावा दिल्ली पघारे थे। बहुतसे भक्तोंकी इच्छा थी कि बाबाको छत्र-चँवर लगाकर जय-जय-कार करते हुए सवारी निकालो जाय। परन्तु वाबाने यह ग्राडम्बर पसन्द नहीं किया। श्रीगीताजीकी सवारी निकाली गयी ग्रौर वाबा सबके साथ पैदल चले। उस समय सहस्रों नर-नारियोने उनका दर्शन एवं पूजन किया। रास्ते भर प्रसाद बँटता रहा। उनके हाथसे योड़ा प्रसाद भी बहुत होजाता था। कहते हैं, उन्हें ग्रन्नपूर्णा सिद्ध भी। एकबार उनसे एक महात्माने पूछा था, "महाराज! ग्रापतो । हापुरुष हैं, परमहंस है, यह प्रसाद बाँटनेका संभट क्यों करते है ?" गापने मुस्कराकर कहा, "मुसे ग्रादत पड़ गयी है।"

एकबार गवर्नमैन्टकी ग्रोरसे मुक्तपर मुकदमा चलाया 'गया। चिप उसमे मेरी ग्रोरसे कोई ग़लती नहीं हुई थी। परन्तु लोगोंका नुमान था कि उस मुकदमेसे मेरा बचना कठिन है। किसीने बुन्दानमें बाबासे इस मुकदमेकी चर्चा की। मै उस समय वहां उपस्थित हो था। पर बाबाने कहा, "इसमें पण्डितजीकी कोई ग़लती नहीं वे छूट जायेंगे।" बाबाके बचन सत्य हुए श्रीर हाईकोर्टसे मेरे नुक्तल निर्ण्य हुमा।



# श्रीविपिनचन्द्र मिश्र एडवोकेट, दिल्ली

## प्रथम परिचय

जाति, कुल, संस्कार ग्रीर संगके कारण पीगण्डावस्थासे ही मेरे भ्राध्यात्मिक संस्कार थे। कम खाता, भजन करता तथा गीता ग्रीर फल्याण पढा करता था। 'कल्यारा' में छपे पूज्यपाद श्रीउड़ियावावा-जीके उपदेशोंका चित्तपर ठोस प्रभाव पड़ता था श्रीर उनके दर्शनोंकी लालसा होती थी। सन् १६३१ के दिसम्बर मासकी वात है, पं० श्रीलालजीने मुभे सूचना दी कि वावा दिल्ली पघारे हैं, दर्शन करने चलो । मैंने कहा, "पहले ग्राप पूछ लीजिये कि वावा मुमे दर्शन देंगे या नहीं ?" उन्होंने पूछा तो वावाने कहा, "ग्ररे वह वालक तो संस्कारी है, उसे बुला लाग्रो।" मुभे वड़ी उत्सुकता हुई ग्रीर में मध्याह्नके दो वजे श्रीयमुनातटपर कुदिसयाघाट पहुँचा। धोड़ी देरमें ही एक पतली-सी चादर श्रोढे, चरगा घूलिसे सने हुए, दो-तीन भक्तोंसे घिरे मस्तीसे चलते हुए वावा दृष्टिगोचर हुए। उनके दर्गन करके भ्रादर ग्रीर श्रद्धासे स्वाभाविक ही मस्तक भुक गया। फिर वे मुक्ते एकान्तमे ले गये ग्रीर वातचीत की । मुक्तसे बोले, "क्या करता है ?" मैंने कहा, "मै कुछ नहीं जानता, श्राप ही वतलाइये मैं क्या करता हूँ ग्रीर ग्रागे क्या करूँ ?" वे वोले, "वेटा! सब ग्रापही ठीक हो जायगा। चिन्ता मत कर।" फिर मेरा इष्ट ग्रीर मन्त्र निश्चित् किया, श्रीमद्भागवत एकादशस्कन्वके चौद्हवें ग्रध्यायके मनुसार ध्यात करनेकी प्रणाली वतायी, जो साधकको भक्तिसे ज्ञानकी ग्रोर ले जाती है और उपनिषद् पढ़नेकी आज्ञा दो । इसके सिवा 'शरीर

· wa different the court

ð

ब्राह्म दर्गक सेते त

**3**5}

में र गर

हेबा भ

7

Ŋ

9

,

•

.

5

Pris. Coule

ş

ě

में नही, मेरा है' यह समभाया भ्रीर कहा कि यदि तुम ग्रभी साधु बनकर भिक्षान्न खाश्रोगे तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी। इसपर मैंने तर्क किया कि मुक्ते तो माँगकर ही खाना पड़ता है, चाहे माँ-बापसे माँगूँ, चाहे सास-ससुरसे, क्यों कि उसके बदले में उनकी कोई सेवा तो करता नहीं हूँ। तब वे बोले, "वेटा! भूजन करना ही सब्से बड़ा कार्य है। जो भजन करता है, उसे रोटी प्राप्त करनेका सहज श्रधिकार है। फिर भी तुम्हारे लिये जगह-जगहसे माँगनेकी भ्रपेक्षा माँ-बापसे माँग लेना श्रधिक श्रच्छा है।

यह बाबासे मेरा प्रथम मिलन था। इसमे ही मेरी कई शंकाएँ सुलक्ष गयी और मेरे कई विचार परिमार्जित होगये। उस समय जैसी मेरी बाल-बुद्धि थी, उसके अनुसार वे मुक्ते जटिल समस्याएँ भी बड़ी सरल रीतिसे समक्षा देते थे। उनके सत्संगसे मुक्ते वहुत लाभ हुआ।

### कुछ समस्याओं के समाधान

एकबार मैने पूछा कि <u>योगशास्त्रमे वर्गित चक्र क्या</u> है ? इसका रहस्य समभाइये। वाबा बोले, "बेटा ! <u>चक्र नसोंके जोड़ हैं, उनमें .</u> ज्<u>कोंकी भावना करली जाती है।"</u>

ऐसे ही दूसरीबार पूछा, "ब्रह्मचर्यकी महिमा कहने श्रीर सुननेमें बहुत श्राती है। परन्तु अनुभव तो ऐसा है कि इसके खण्डन द्वारा प्रत्यक्ष सुख मिलता है श्रीर उसके वेगमें पढ़ी-सुनी बात वह जातो है। इसपर वाबाने कहा, "बेटा! इस शरीरमे एक प्रकारकी गर्मी होती है। उसके निकल जानेसे सुखका अनुभव होता है। यदि चित्त-का मन्थन न होने दिया जाय श्रीर किसी प्रकार कुछ महीने ब्रह्मचर्य शारण कर लिया जाय तो उसके शानन्दका अनुभव ब्रह्मचर्य-खण्डनके

Q

सुखसे कही वड़कर होगा श्रीर उससे ब्रह्मचर्यकी महिमा भी ठीक-ठीक हृदयगम हो जायगी।"

एकवार मैंने वावासे प्रार्थनाकी कि ग्रापके दर्शनोंके लिये वहुत वार ग्राना मेरे लिये सम्भव नही है ग्रौर मनमें ग्रनेकों शंकाएँ उठती ही रहती हैं। ऐसी ग्रवस्थामे मै क्या करूँ ? इसपर वावा वोले, "देटा ! ध्यान कर-लिया कर।" तवसे जव कभी मेरे मनमे कोई शंका उठती तो मै उनका घ्यान कर लेता ग्रीर घ्यानसे उठनेके पश्चात् उस शंकाका समाधान हुग्रा पाता तथा एक विलक्षरा गान्ति श्रीर ग्रानन्दका ग्रनुभव होता, जिसे मैं वावाका प्रसाद समक्षकर गद्गद् हो जाता । फिरतो मैने अपने ध्यानकी प्रणालीही ऐसी बना ली कि सुबसे पहले वावाका ध्यान करता कि वे श्रचल गम्भीर मुद्रा में ध्यानस्य हुए बैठे हैं ग्रीर ग्रपने हृदयमे मेरे इष्टदेवका ध्यान कर रहे हैं। इसके पश्चात् अपने इष्टदेवका ध्यान करता । इस प्रक्रिया-से मुभे ग्रत्यन्त लाभ हुग्रा, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो ध्यान करते हैं वह पूर्ण होगा । उसके अन्दर मेरे हृदयकी दुर्वलताओं और विक्षेपों-के लिये स्थान नहीं हो सकता। इसके सिवा गुरुदेवका तो मुभो साक्षात् दर्शन होता था, ग्रतः उनका घ्यान भी गहरा होता था। थीर जब वे मेरे इष्टदेवका ध्यान करते हैं - ऐसा चिन्तन किया जाता तो इष्टदेवका ध्यान भी गहरा हो जाता था। श्रागे चलकर वावाने मेरी इस ध्यानप्रणालीका समर्थन किया श्रीर इसे मेरे लिये श्रेष्ठ बतलाया ।

#### वाबा वया थे ?

वावा क्या थे—यह हम क्या कह सकते हैं ? बावा ज्ञेय नहीं थे, ज्ञान थे। इसलिये प्रत्येक द्रष्टाकी हृष्टिके अनुसार प्रतिभासित होते थे। वस्तुतः वे चलते-फिरते स्वयंप्रकाश ब्रह्म थे। उनमें सभी गुरा भीर सभी भावोंका भारोप किया जा सकता था। भिन्न-भिन्न व्यक्ति उनसे भिन्न भिन्न भाव श्रीर सम्बन्ध जोडते थे श्रीर वे महा-पुरुष उन सभीकी पुष्टि कर देते थे तथा जीवनपर्यंन्त निभाते रहते थे। वे सत्तासामान्यमें व्यवहार करते थे श्रीर सभी किया एवं भावींको विना किसी आग्रहके प्रकाशित करते थे। सभामें श्रेष्ठ आसनपर बैठते थे, पूजाभी स्वीकार करते थे शीर दूसरे ही क्षएा सेवा-कार्य करते भी देखे जाते थे। कभी श्रत्यन्त शान्त, गम्भीर श्रौर श्रेष्ठतम् भूमिकामें समाधिस्य प्रतीत होते थे ग्रौर कभी दूसरोकी नकल करके मनीरखन भी करते थे। कभी शौच होने जाते श्रीर वापिस न लौट कर बिना कुछ सामान साथ लिये ग्रन्यत्र चले जाते। पीछे भक्तजन जहाँ-तहाँ दूँढते फिरते। कभी रोटी बाँटते रहते ग्रौर छोटे-बड़े सभी व्यक्तियोके ठहरने ग्रीर खानेका प्रवन्घ करते तथा एक-एकको खातिरदारीमें लगे रहते थे। कामिनी-काञ्चनसे सदा दूर रहते, परन्तु किसी भाग्यशालिनीसे पदपंकजकी सेवा भी करा लेते ग्रीर किसीसे कहते कि अबके तुमने इतना रुपया पैदा किया पर हमारे भेट कुछ नही किया। वे किसी भी व्यक्ति या परिस्थितिका ग्रावाहन नहीं करते थे, परन्तु ग्राये हुए व्यक्तियोंको घरवालोके समान प्रेमसे रोकते श्रीर उनके चित्तपर श्रपने स्नेहकी गहरी छाप लगा देते थे। वे प्रत्येक परिस्थितिका बड़ी मस्ती श्रौर वीरतासे सामना करते थे।

बाबा विरुद्ध धर्माश्रय थे, जो ईर्वरका ही गुए है। यह उनके प्रत्येक वचन और कार्यसे प्रगट होता था। दो भक्तो द्वारा लाये हुए चाय और मौसमीके रसको वे तुरन्त पी जाते थे। यह कभी नहीं कहते कि यह हमको अनुकूल या प्रतिकूल होगा। यदि कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता तो पकड़ने वालेसे कहते, "तुम बड़े होगि-

'यार हो, सेवामें ऐसी ही सावधानी रखनी चाहिये।" श्रीर जब चोर 'सामने लाया जाता तो कहते, "यह हमारा वेटा है, इससे कुछ मत कहना।" फिर उसे प्रसाद ग्रीर रुपया दिलवा देते।

वावाकी हिष्टिमे कोई बात छोटी या बड़ी, अनुकूल या प्रतिकूल नही थी। उन्हें किसी वातका आग्रह नही था। केवल भक्तवत्सलता- से ही उनका दिनभरका व्यापार होता था। उनकी हिष्ट अत्यन्त पैनी थी। परन्तु वे दया और उदारतासे लोगोक अवगुणोकी उपेक्षा कर देते थे। उपदेश सर्वदा प्रश्नकर्त्ताकी भूमिकासे ऊँचे उठकर देते थे। शास्त्र, अनुभव और तर्कसम्मत उत्तर विलक्षण रीतिसे देना उनका स्वभाव था। कोई ब्रह्मज्ञानकी बात विशेष करता तो उसे अभ्यासकी शिक्षा देते और कोई अभ्यासमे बहुत लगा रहता तो उसे मस्तीका सिद्धान्त सुनाते। कहते कि यदि कोई एकवार भी लाटसाहबसे हाथ मिला लेता है तो उसे जीवनभर तथा उसके पुत्रपत्रिकों भी उसका अहंकार और गौरव वना रहता है। तुम लोग कैसे हो कि आज प्रात काल ही भगवानके नाम और रूपके दर्शन करके आये हो और अभीएक घटे में ही पिटी-सी सुरत हो गयी। एक दिन-रात भी उसकी मस्ती नहीं रही।

वे सन्तानोत्पत्तिके-लिये-श्रीश्ङ्करजीकी पूजा श्रीर सोमवारका इत बत्ताया करते थे। अपने प्रेमियोके पूजाके श्रासनपर बैठकर उनके इष्ट श्रीर अपने फोटोको अपने ही हाथसे भोग लगा देते थे। ऐसा कोई व्यक्ति न होगा जो एकबार उनके सम्पर्कमें श्राया हो श्रीर उसके हृदयपर उनके उपदेश एवं प्रेमकी कुछ भो छाप न पड़ी हो। श्रीमहाराजजी हमारे मनकी बात विना कहे ही जान गये हैं श्रीर उसके श्रनुसार उन्होंने पहले हीसे कार्य कर दिया है—इस प्रकारके चमत्कार जिसे अनुभव न हुए हों ऐसा शायद ही कोई बाबाका परिचित निकले।

### उपसंहार

एकबार श्रीमहाराजजीने अपने देह-त्यागकी बात व्यक्तकी और उससे मैं दुःखी हुआ तो उन्होंने कहा, "बेटा ! मै तो नित्य हूँ और नित्य तुम्हारे पास हूँ। यह शरीर तो न कभी नित्य था और निहें। तुम्हारे अन्तःकरण में मेरा जो शरीर है उससे कभी तुम्हारा वियोग नहीं होगा।

श्रीमहाराजजीका वन्दनीय विग्रह ग्राज हमारे दृष्टिगोचर नहीं है, परन्तु ग्रब वह बाहरको ग्रपेक्षा ग्रन्तरम होगया है ग्रौर ग्रव वे हमारे ग्रधिक निकट है। उनसे निरावरण मिलनका देश-कालावाधित संयोग हम सबको प्राप्त है। ऐसे श्रीमहाराजजी, जो प्रसन्नता ग्रौर कृपाकी सूर्ति थे, हमें दया करके यह श्राशीवीद दें कि हम उनकी कृपाका श्रनुभव करनेके योग्य हो सकें ग्रौर ग्रपना परम पुरुषार्थ प्राप्त करें।

# पं० श्रीशङ्करदेवजी शर्मा आयुर्वेदाचार्य, दिल्ली

#### प्रथम दर्शन

श्रीमहाराजजीकी ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। मैंने भो सुन रखाया कि श्रीउडियावाबाजी एक उच्चकोटिक महात्मा है। सन् १६२७ की वात है। मैं उस समय अपने गाँव भटवारामें ही रहता था। मैंने सुना कि श्रीउडियावाबाजी खुरजा पघारे हैं। भटवाराके रईस सेठ वावूलालजी वोले, "चले, वावाके दर्शन कर ग्रावे ग्रीर उनसे गाँवमे ग्रानेके लिये प्रार्थना भी कर ग्रावे।" ऐसा विचारकर हमलोग खुरजा पहुँचे। उस समय श्रीमहाराजजी सूरजमल जिट्याके वागमे ठहरे हुए थे। सारे शहरमें उनकी उपस्थितकी एक लहर-सी फैली हुई थी। सैकड़ों मनुष्योंकी भीड़ उनके पास लगी हुई थी। महाराजजी सभीको सुक्कहस्तसे प्रसाद वितरणकर रहे थे। उनका दर्शन करके चित्त वहुत प्रसन्न हुग्रा। वाबूलालजीने गाँवमे भानेके लिये प्रार्थनाकी ग्रीर श्रीमहाराजजीने ग्रपनी स्वीकृति दे दी। उसके चार दिनोंवाद ग्राप भटवारा पहुँच गये। उस समय ग्रापके पास एक चादरा, एक कटिवस्त्र ग्रीर एक तूँवा ही था।

रात्रिमे ग्राप सेठ वावूलालजीके गगामिन्दरमे शयन कर रहे थे, मै चरणसेवा कर रहा था। उसी समय मेरे मनमे संकल्प उठा कि श्रीमहाराजजी तो एक खजाना हैं। मैं ग्रपनी ग्रानिश्चित् वृत्तिके कारण चिन्तित था ही। ग्रत. सोचा कि इस विषयमे कुछ पूछना चाहिये। परन्तु पूछनेका साहस नहीं होता था। इतनेमे श्रीमहाराजजी बोल उठे, "ग्ररे पण्डित! तू कुछ भजन ग्रादि करता है या नहीं?" मैंने

कहा, 'महाराजजी ! कभी-कभी भगवतीका पाठ कर लेता हूँ।" आप कहने लगे, "कभी-कभी क्यों ? (भगवान्का नाम 'नियमो यमः' है, ग्रतः नियमसे भजन करना चाहिये। इसके सिवा तुम 'विद्यासमस्ता तव देवि भेदाः' ग्रादि स्रोकोंसे दारिद्रय-भयहारिगी श्रीदुर्गाका स्तवन भी किया करो।" तबसे मैं नित्यप्रति दुर्गासप्तश्तीका पाठ करने लगा। वह पाठ कई वर्षोतक चालू रहा। मेरे मनमें ग्राया कि मै श्रीमहाराजजीसे भगवतीकी दीक्षा लूँ। इसी संकल्पसे मैं रामघाट गया ग्रीर उनसे दीक्षाके लिये प्रार्थना की। ग्राप बोले, "भैया! मैंने तो सब त्याग दिया है। ग्रब मुक्ते दीक्षा देनेकां ग्रधिकार नही है। यदि कोई ग्रच्छा पण्डित मिलेगा तो बताऊँगा।" फिर बोले, "तुम दीक्षा ही समक्तो ग्रीर निरन्तर पाठ किये जाग्रो।"

#### स्त्रीकी बीमारी

एकबार मेरी सहधिमिणी अत्यन्त रोगग्रस्त हो गयी। मैं कर्ण-वास श्रीमहाराजजीके पास पहुँचा। ग्राप बोले, "कहो, क्या वात है?" मैने स्त्रीकी बीमारीका समाचार सुनाया। ग्रापने वताया— "भगवतीके नामका एक घट स्थापित करो ग्रीर नित्यप्रति उसका दर्शन कर लिया करो। जब स्त्री ग्रच्छी हो जाय तब भगवतीके सत्ताईस पाठ करा देना।" मैने लौटकर जैसे ही यह प्रयोग किया कि स्त्री ग्रच्छी हो गयी। कुछ दिनों बाद वह दिल्ली लौट ग्रायी ग्रीर किर बीमार पड़ गयी। मैने रात्रिमें स्वप्न देखा ग्रीर उसने भी प्रातःकाल कहा कि मुभे खुरजा जाकर भगवतीका दर्शन करना चाहिये। उसने जैसे ही वहां पहुँचकर घटके दर्शन किये, वह पुनः स्वस्थताका ग्रनुभव करने लगो। उसके पृष्टात् मैने श्रीमहाराजजीकी ग्राज्ञानुसार पं० रामवल्लभजीके द्वारा खुरजामें भगवतीके सत्ताईस पाठोका अनुष्ठान कराया।

## पुत्रीका पारिएग्रहणसंस्कार

सन् १६४५ ई० की बात है, मेरी लड़की विवाहके योग्य हो गयी थी। मै ग्रागरेके सुप्रसिद्ध वैद्य पं० रामधनजीके पुत्रके साथ उसका सम्बन्ध निश्चय करके वृन्दावन श्रीमहाराजजीके पास ग्राया। उन्हें लड़कीके सम्बन्धकी बात सुनाते हुए मैंने कहा, "महाराजजी! इतने बड़े घरसे सम्बन्ध स्थिर हुग्रा है, कैसे होगा?" ग्राप बोले, "घवरानेकी कोई बात नहीं, तुम सम्बन्ध करलो।" इसके पश्चात् सम्बन्ध तथा विवाहकी तिथि निश्चित् करके मै पुनः श्रीमहाराजजीके पास गया ग्रार उन्हें बतलाया कि चैत्र ग्रु० पूर्णिमाका विवाह निश्चित् हुग्रा है, ग्राप किस तिथिको विवाहमें पधारेगे दसपर ग्राप हैं सकर बोले, "मै भी ग्राजाऊँगा। तुम भोजन-भण्डारमे घीका दीपक जला देना ग्रीर नित्यप्रति एकपाठ ग्रन्न पूर्णाका करा देना।" फिर भुक्ते टिकट देकर विदा कर दिया।

मैने विवाहका आयोजन दिल्लीकी एक धर्मशालामे किया। नवरात्रिको ही मै उस धर्मशालामे पहुँच गया और वहाँसे लड़कीकी लग्नपत्रिका मेजी। श्रीमहाराजजीकी आज्ञानुसार एक कमरेमे भगवतीकी स्थापना करके पाठ आरम्भ करा दिया। नित्यप्रति अन्न-पूर्णाका एक पाठ करा देता था। उसका परिणाम यह हुआ कि चारों ओरसे आञातीत न्योतेके रुपये आने लगे। मेरे रुपये जिनके पास वाकी थे और जिनसे रुपया मिलनेमे भी सन्देह था, वे लोग भी स्वय आकर रुपये देने लगे। मै तो समक्षता था कि लड़कीके विवाहमे खर्च-ही-खर्च करना पडता है। परन्तु इस समय तो रुपयोकी वर्षा-सी होने लगी। जत विवाह समाप्त हुआ तो देखा कि जितने

रुपये में विवाहके लिये लेकर ग्राया था, उससे सवाये मेरे पास है। सभी बराती पूर्णत्या सन्तुष्ट रहे। समधी पं० रामधनजीने मुभसे कहा कि पण्डितजी! जो स्वाद मन्दिरके भगवत्प्रसादीय पेडेके एक करामे ग्राता है वही ग्रापके सम्पूर्ण पत्तलमें ग्राया। बराती, घराती ग्रीर महात्माजनोंको भोजन करा चुकनेके बाद भी घी, ग्राटा, चीनी ग्रीर शाक ग्रादि सामान इतना बचा कि जो भी देखता वही ग्राव्यं करता था। वह सव श्रीमहाराजजीके विवाहमे पघारनेका प्रत्यक्ष प्रमारा था।

### मेरी बीमारी

मुक्ते एकवार भगन्दरकी बीमारी हो गयी थी। मै चार वर्ष इस रोगसे पीड़ित रहा। वेदना और घवराहटके कारण मेरी श्रांखों- से नीद उड़ गयी थी। मैं प्रहिन्श मछलीकी भाँति तड़पा करता था। ऐसी श्रवस्थामें मैं श्रीमहाराजजीकी शरणमें ग्राया श्रीर उन्हे ग्रपना सारा हाल सुनाया। ग्राप बोले, "घवरानेकी कोई बात नहीं है। 'भगवत्या कृतं सर्व न किञ्चिदविष्यते।' भगवान् सव ठीक करते है। तुम दुर्गासप्तशतीके चतुर्थ श्रध्यायका पाठ किया करो।" मैंने ऐसा ही किया श्रीर श्रोमहाराजजीकी कृपासे इस कठिन रोगसे मुक्त हो गया। घरवाले तो मेरे जीवनसे भी निराश हो वैठे थे।

मै सन् १६२७ ई० में श्रीमहाराजजीकी शरणमें ग्राया था। तबसे जवतक उनका शरीर इस घराघाममें रहा, मै ऐसे रहता था जैसे एक ग्रवीध शिशु ग्रपनी मांके श्रख्यलमें पहुँचकर निश्चिन्त हो जाता है। ग्रव भी जब विकट ग्रवसरोपर मेरे सामने ग्रन्थकार छा जाता है तब श्रीमहाराजजी कृपा करके प्रकाश दिखाते हैं।

# श्रीॐप्रकाश गौड़, दिल्ली

#### प्रथम दर्शन

पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुभे सात-ग्राठ वर्षकी श्रवस्थामे हुग्रा था। ग्रीर फिर समय-समयपर उनसे मिलना होताही रहा। मेरे परिवारमे पहलेसे ही महात्माग्रोके प्रति श्रद्धा-भक्तिका भाव रहा है। मेरे पिताजी रामघाटमें दरोगा थे ग्रीर सपरिवार वही रहा करते थे। वहीपर एक बंगालिन माताजी भी रहती थी। उनकी ग्राध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊँची थी। वे परमहंस श्रीराम-कृष्ण्यदेवकी शिष्या थीं। उनके पास हम लोग भी कभो-कभी भिक्षा ले जाया करते थे। एक दिन उन्होंने मेरी बुग्राजीसे कहा कि यहाँ श्रीउडियावावा नामके बड़े ऊँचे महात्ना ग्राये हुए हैं, उनके दर्शन करो। उन्होंने हमे वावाका थोड़ा-सा परिचय भी दिया। तदनुसार हम सबने जाकर उनके दर्शन किये।

उन दिनो श्रीमहाराजजीके पास ख़ियाँ नही जाती थी। वे हर समय मिलते भी नही थे। उनके मन, वाणी श्रीर जरीर संयत थे। सर्वदा वडी गम्भीर मुद्रामें रहते थे। सत्संग्रे समय शिष्टाचारका पालन होता था। हम लोग वच्चे ही थे, फिर भी तिनका तोड़ना, घरती कुरेदना मना कर देते थे। उनके भीतर जो प्रेमका स्रोत वहता था उसने हम लोग प्रभावित होगये। हमे उनके पास बैठे रहने में वडा श्रानन्द श्राता था। वे जिस तरह हमे बुलाते ग्रीर श्राग्रह-पूर्वक प्रमाद देते, वे सारी वाते श्रव याद श्रारही है। वहाँ हमारे रहते हुए दो-तीनवार महाराजजी श्राये। कभी-कभी उन्हे भिक्षा करानेका भी सौभाग्य प्राप्त हुन्ना। महाराजजी कहते थे कि दारोगाकी भिक्षा तो सबसे पहले मैने तुम्हारे यहाँ की है।

कुछ काल परचात् पिताजी वहाँसे स्थानान्तरित होगये। उनके साथ हम लोग भी जिला हमीरपुर चले गये। वहाँ मुभे और हमारे सारे परिवारको श्रीमहाराजजीकी याद आतो रही। श्रीमहाराजजी-में यह विशेषता थी कि जो एक बार उनसे मिल लेता था वह उनके श्रेममय व्यवहारके कारण उन्हें अपना सनेही समक्षने लगता था।

#### सम्पर्क बढ़ा

इसके पश्चात् हमें पं शोभारामजी मिले। ये महाराजजीके भ्रनन्य भक्त थे। उनका मिलन हम श्रीमहाराजजीकी कृपा ही मानते है। जिस समय श्रीशोभारामजी पिलानीमें पढते थे उनके यहाँ एक महात्मा श्राये। यद्यपि तवतक महात्माश्रोंमे इनकी विशेष श्रद्धा नहीं थी, तथापि न जाने क्यों उन महात्माजीका इनपर बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर ये उनकी सेवा करने लगे। जब महात्माजी भिक्षा करके लेट गये तो शोभारामजी प्रेमसे उनके चरण दवाने लगे। थोड़ी देरमें जव इन्हें तन्द्रा-सी ग्राने लगी तो एकाएक महाराजजी चौक पड़े ग्रीर बोले, "मै कलकत्तेसे आ रहा हूँ और शामतक बंबई पहुँचना है।" यह सुनकर शोभारामजी विगड़ उठे ग्रीर बोले, "कमजोर तो ऐसा है कि एक घक्का दूँ तो चार लुढ़कैयें खाय और वात ऐसी बनाता है।" तब महात्माजीने वही कैमरेसे एक चित्र खींचा ग्रीर कहा, "यह पुरुष तेरा गुरु होगा । कार्य करता चल ।" फिर शोभरामजी-के सामने ही वह चित्र लुप्त हो गया। वह फोटो श्रीमहाराजजीसे मिलता था 1 शोभारामजीकी ग्रवस्था भजनमे ऊँची थी। हम लोगों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और हम भी भजन करने लगे। सन्

१६३५ मे शोभारामजीका पत्र ग्रानेपर ही हमने उत्सवमे जाकर श्रीमहाराजजी, श्रीहरिवावाजी, स्वामी श्रीशिवानन्दजी ग्रौर श्रीराम-देवजी ग्रवधूत ग्रादि महापुरुषोके दर्शन किये।

इस प्रकार श्रीमहाराजजीसे हमारा सम्पर्क वहता गया। वे प्राय. उत्सवोमे पत्र डालकर हमको बुलवा लेते थे। रामायण ग्रादि भक्ति-ग्रन्थोंमें जैसी भावुकताका वर्णन है श्रीमहाराजजीकी कृपासे मुभे उसका स्वप्रमे अनुभव होने लगा । उससे मेरा हृदय उन्मत्त होकर उनके पास भागता था। मै उनके चरणोपर गिरकर यह समभता था कि ग्रपने सर्वस्वको पा रहा हूँ। परन्तु महाराजजी चपत मारकर मेरी भावुकताको हटाकर कहते, "जरा ध्यान करते चलो।" मैं कहता, "ग्राप स्वप्नमे मुभे जितने श्रच्छे लगते हो उतने प्रत्यक्ष होनेपर नहीं । ग्रापकी प्रेममयता ग्रीर भक्तवत्सलताका नग्न स्वरूप तो स्वप्नमे ही देखनेको मिलता है।" मेरी कठिनाइयोंको वे स्वप्नमे ही सुलभाते थे। उनकी कृपासे जाग्रतमे भी मुभे कुछ ऐसे तत्त्वोका श्रनुभव हुत्रा जिन्हे साधनसे प्राप्त करना तो मेरे लिये श्रसम्भव ही था । जैसे कभी तो ऐसा होता कि श्रीराघा-कृष्णकी छवि ग्रांखोसे ग्रोमल ही नही होती थी ग्रीर कानोसे उनकी एकान्त प्रेमवार्ता भी सुनायी देतो थी। इसका परिणाम यह होता कि हृदयमें श्रात्म-समर्पण करनेकी भावना जागृत होती श्रीर श्रानन्द हिलोरें लेने लगता। कभी स्वप्नमें जप होता रहता ग्रीर ग्रानन्दका भी अनुभव होता। कभी नेत्रोसे अश्रुधारा वहती और हृदय द्रवी-भूत हो जाता।

#### उपदेश

श्रीमहाराजजीसे मुभे श्रनेकों उपदेश मिले। उनमेसे कुछका

यहाँ उल्लेख किया जाता है-

विद्यार्थीजीवनसे जुव मैने उनसे प्रश्न किया कि मेरा क्या कर्तंव्य है ? तब उन्होने कहा था—"तुम्हे विद्याध्ययनके लिये सदैव सचेत रहना चाहिये । इस समय यही तुम्हारा प्रथम कर्त्तव्य है । इसके लिये तुम्हे ब्रह्मचर्यका पालनकरना नितान्त ग्रावश्यक है ।" ब्रह्मचर्य- पालनके जिये उन्होंने मुक्ते कई नियम बताये, जैसे—स्त्री तथा स्त्री- संगियोके संगका त्याग, मात्त्वक भोजन, मनको सदैव सत्कार्योमे लगाये रखना इत्यादि तो वह ब्रुरी-ब्रुरी बातोंकी उधेढ-ब्रुनमे लग जाता है । इससे परिग्णाममे अनर्थ होता है । साथ ही तुम्हे जप, ध्यान और स्वाध्यायमें भी लगे रहना चाहिये । इसकी तो विद्यार्थीजीवनमें ही नही, सम्पूर्ण जीवनमे ही वडी ग्रावच्यकता है ।" इन तीनोंकी च्याख्या ग्रापने इस प्रकार की—

१. जप -- ग्रपने इष्टदेवके गुरुप्रदत्त नाम या मन्त्रको जपना ही 'जप' कहलाता है।

्र ध्यान-श्रपने इष्टदेवके रूपको सर्वदा मानस नेत्रोंसे निहारते रहना, जो कि सौन्दर्यकी राशि है, 'ध्यान' कहलाता है।

3. स्वाध्याय—अपने इष्टदेवकी लीलाओं श्रीर उनके उपदेशों-का जिन ग्रन्थोंमें वर्णन है, उन्हें पढना श्रीर मनन करना ही 'स्वाध्याय' है।

इन तीनो साधनोंको करते रहनेसे भगवान्की प्राप्ति हो जाती है। ग्रीर वेही समस्त प्राशियोंके चरम लक्ष्य हैं।

जव मैंने उनसे कुछ ग्रीर उपदेश करनेकी प्रार्थना की तो बोले, "मैं विद्यार्थियोंको इतना ही वतलाता हूँ। उनके लिये यही पर्याप्त है।" परन्तु ग्रागे चलकर तो मैंने ग्रनुभव किया कि इतना उपदेश तो सदाके लिये ही पर्याप्त है।

इसके पश्चात् जब मैं कालेजमें गया ग्रौर श्रीमहाराजजीकी श्राज्ञानुसार जप-ध्यानादि करने लगा तो सहपाठियोमे मेरी गिनती सीधे ग्रर्थात् उनके ग्रिभप्रायानुसार मोंदू या मूर्ख व्यक्तियोमे होने लगी। मैं उन सबके कटाक्षका पात्र बन गया। मैं समय-समयपर श्रोमहाराजजीके दर्शन करने तो श्राता ही था। उनसे इस बातकी चर्चाकी तो वे मुक्ते सान्त्वना देते हुए बोले, "तू ग्रागे चलकर जानेगा कि तुक्तमे ग्रौर दूसरे विद्यार्थियोमे क्या ग्रन्तर है। मनुष्यको पथप्रदर्शक मिलनेमें पहले वहुत कठिनाई होती है। परन्तु मिल जानेपर यदि वह उनकी ग्राज्ञानुसार कार्य करे तो जल्दी उसे सफलताके दर्शन होने लगते हैं।" उनके इस कथनसे मेरा चित्त स्वस्थ हो गया।

एक दिन मैंने श्रीमहाराजजीके सामने निवेदन किया कि मित्र-मण्डलीके साथ रहने श्रीर उनसे बातें करनेसे मनमें उद्देग होता है तथा विवेक भी नष्ट होता जान पड़ता है। तब श्रापने बडे प्रेमसे कहा, "तू चिन्ता मत कर। इघर-उघरका ध्यान छोड़कर कार्य करता चल। श्रीर सब बातें में स्वयं देख रहा हूँ। श्रज्ञानकी उत्पत्ति खी. बालक, पागल श्रीर श्रज्ञानियोंसे ही होती है; श्रतः इनसे तुभें सदा दूर रहना चाहिये।"

स्वामीज़ीकी प्रेममयताकी बातें मैं उनके भक्तोसे सुनता था।
परन्तु ज्यों-ज्यों उनसे मेरा सम्पर्क वढा त्यों-त्यों वे वातें अनुभवमें
ग्राने लगी। वे ग्रपने ग्रनुभूत सिद्धांतको संक्षिप्त वाक्योंमे समभा
देते थे। ग्रधिक तर्क-वितर्कमें नही पड़ते थे। उनकी ग्राज्ञाके ग्रनुसार
ग्राचरण करनेपर साधकको उसकी वास्तविकताका स्वयं पता लग
जाता था। साधनकालमें यदि हृदयमें शंकाएँ उठती तो वे साथके-

The state of the s

साथ ही उन्हें निवृत्त कर देते थे। कभी-कभी वे ऐसा कहकर सान्त्वना दिया करते थे—"मैने जो कुछ बतलाया है, उसे करता चल। मैं तुभे भटकने नहीं दूँगा। गुक्की प्राप्ति आधी भगवत्प्राप्ति है। वह तो तुभे है ही, अतः अब तू जितना करेगा उतना ही तेरा रास्ता कम होगा।"

# उनकी गुणगरिमा

श्रीमहाराजजीमें अनन्त गुरा थे। मेरे हृद्युपर सुबसे अधिक छाप इस बातकी पड़ी कि वे प्रेममय थे। उनके इस गुराका प्रभाव सभीपर पडता था, चाहे वह नवागत हो ग्रथवा बहुत दिनोसे ग्राता हो। वै जिस किसीसे एक वार मिले वह उन्हें सदा याद करता रहा। इसे हमारे साथी श्रीस्वामीजीकी मोहिनी सिद्धि कहा करते थे। वे दूसरेका कष्ट नहीं देख सकते थे। उनके मुखसे कठोर शब्द तो क्या, कठोर दृष्टि भी किसीने नहीं देखी। उनका स्वभाव सरल ग्रीर नम्र था। इससे उनकी महत्ताको देखते हुए ग्राव्यर्य होता था। कभी-कभी मैं सोचता था-श्रीमहाराजजी स्वयं कृतार्थ होते हुए भी इतना कार्य क्यों किया करते हैं ? इसके उत्तरमें उनका यह कथन याद श्राता था-'शोघता करो, श्रव श्रविक नही रहना है।' इससे श्रव श्रनुभव होता है कि वे दीनवत्सल हमारे लिये ही रात-दिन एक करके कार्यमे लगे रहते थे। हमें उनका कितना सहारा था। हमारे हितके लिये हमारे अवगुणोंको सहन करते हुए वे कितने सचेष्ट रहते थे-यह याद करके हृदय विह्वल हो जाता है।

**~~~~** 

# श्रीबारूमलजी, दिल्ली

(१)

दिल्ली निवासी श्रीग्रात्मारामजी खेमका ऋषिकेशमें श्रीमहाराजजीका दर्शन कर चुके थे। लोगांके मुखसे भी मैंने उनकी वहुत प्रशंसा
सुन रखी थो। ग्रतः एकबार श्रीग्रात्मारामजीके साथ कर्णवास जा
कर मैंने उनके दर्शन किये। उस समय सिद्धासनसे स्थिर दृष्टि बैठे
हुए श्रीमहाराजजी मूर्तिमान् वैराग्य ही जान पडते थे। उस यात्रामें
जीसवसे पहले ग्रापके मुखसे सत्संगकी बात सुननेको मिली वह यह
थी—'(१) ध्यानरहित जप, (१) ध्यानसहित जप, (३) जपसहित
ध्यान (४) जपरहित ध्यान—ये साधनके चार सोपान हैं।' इस
पर श्रीग्रात्मारानजीने पूछा—"महाराजजी? जपरहित ध्यान?"
ग्राप वोले, "हाँ, ध्यानकी एक ऐसी स्थिति भी होती है जिसमे जप
छूट जाता है ग्रीर मन एकदम ध्यानमें डूब जाता है।"

उस समय यद्यि मुक्ते केवल दो ही दिनोंके सत्संगका सौभाग्य प्राप्त हुग्रा था तथापि उतनेसे ही मेरे हृदयपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि दिल्ली लौटनेपर मनमे उपरामता ग्रा गयी ग्रौर भगवत्भजनमे रुचि हो गयी'।

श्रीमहाराजजीमे अनेकों महान् गुगा थे। मैंने उनमे एक विशेष गुगा यह देखा कि भक्तोपर उनका प्यार माता-पितासे भी वढ़कर था। उनके पास कोई व्यक्ति कितना भी जलते हुए हृदयसे श्राता, उसे श्राते ही गान्ति मिलती थी। उनमें करुगा बहुत थी। जिसपर कृपाहिष्ट करते थे उसे खीचकर भगवद्भिमुख कर देते थे। श्रापका ्मुख्य जपदेश था—(१) ग्रखण्ड भगवत्स्मृति, (२) सहनशक्ति, (३) निरिच्छा ग्रीर प्रभु जैसे रखे उसीमे प्रसन्न रहना ।

(૨)

एकबार बाबा खुरजामे सेठ सूरजमलके बागमे ठहरे हुए थे।
एकदिन कीर्तन करते-करते मैं रोने लगा। ग्राप वोले, "जा, सो
जा।" मैं जाकर सो गया। स्वप्नमें देखता हूँ कि एक बौने साधु लेटे
हुए हैं श्रीर उनके हृदयकी गतिके साथ ग्रखण्ड जप चल रहा है।
मैंने 'महाराजजी! महाराजजी!' ऐसा दो-तीन बार सम्बोधन
किया। परन्तु वे कुछ भी न वोले। निरन्तर जपमे ही लगे रहे।
दूसरे दिन बारह बजे जब मैंने श्रोमहाराजजीका दर्शन किया तोउनके हृदयकी गतिको भी वैसे ही चलते देखा इससे मुभे श्रखण्ड
जामजपकी प्रेरणा मिली।

(३)

सन् १६३२ ई० के लगभग बावा दिल्ली पघारे। उनके सत्सग श्रीर उपदेशसे मेरे हृदयमे वैराग्य हुआ और मुभे घर-वार छोड़कर वृन्दावनमे रहते हुए भजन करनेकी इच्छा हुई। मै अपनी स्त्रीसे 'मां' कहकर महाराजजीके पास चला आया और घर जाना छोड़ दिया। कई दिनों बाद मेरी स्त्री श्रीमहाराजजीके पास गयी और उनकी चादरका पल्ला पकडकर वोली, "महात्मा लोग किसी का घर उजाड़ते हैं या वसाते हैं ?" महाराजजीकी समभमे उसकी बात न आयी। उन्होंने औरोसे पूछा कि वह क्या कह रही है ? तव लोगोने मेरे 'मां' कहने और घर छोड़कर वही रहनेको बात बताई। महाराजजीने मुभे बुलाया और कहा, "मेरी आज्ञा है कि तुम तीन वर्षतक स्त्री-पुरुष भावसे ही घर मे रहो।" मैने कहा, "महाराजजी!

मैं तो इससे माँ कह चुका हूँ।" ग्राप बोले, "इस पापका भागी मैं हूँ, मेरी बात मानो।"

म्रव मुक्ते घर जाना पड़ा। इसका ग्रीर तो जो कुछ परिणाम हुग्रा-सो-हुग्रा, परन्तु लोगोंको मेरे वैराग्यपर वड़ा मजा ग्राया। पछि कई वर्णीतक मेरी हँसो होती रही। महाराजजी भी पन्द्रह वर्षों तक कभी-कभी याद दिलाते रहते थे। ग्रव कितने तीन वर्ष वीत गये? तो में जहाँ-का-तहाँ ही हूँ। ग्रन्तमें लोला संवरण करनेके पन्द्रह दिन पूर्व वुन्दावनमें कुटीकी छतपर श्रीमहाराजजीने कहा था, "वेटा! विश्वास कर, मैं तुक्ते ग्रपना ही मानता हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करना, तुम साधु मत बनना, साधु स्वभाव वनना। यदि तुम कहो कि भेरे परिकरमें तो कई साधु हो गये हैं, तो बेटा में इनसे प्रसन्न नहीं हूँ ये व्यर्थ समय बहुत खोते हैं। अजन तो कोई शुरमा ही करता है। तुम कह देना कि बाबाका यह ऐलान है कि साधु नहीं वनना, साधु स्वभाव वनना।"

ऐसी श्रीमहाराजजीकी श्रद्भुत कृपा थी। उनके श्रलौकिक गुर्णोका कहाँ तक वर्णन किया जाय ? साबी बे

पित्ता वास्त्रा

पर्ना वंदे

स्म इसी

। स्वयः वो स्त्र

<u>।</u> बहित्तुः

近近阿里

雨町

त्रलेकि

# श्रीपरमानन्दजी दीचित, दिह्वी

### प्रथम दर्शन भ्रौर कृपा

पूज्यपाद श्रीमहाराजजी सन् १६३१ ई० के शरत्कालमें दिल्ली पधारे थे। उससे पूर्व दिल्लीके संकीर्तनमहामण्डलेश्वर पूज्य पं० ज्योतिप्रसादजीकी कृपाते मुभे श्रलीगढ़के उत्सवमे उनके दर्शन हो चुके थे। उस समय मेरी श्रायु प्रायः पन्द्रह सालकी थी। उसके पश्चात् जब श्राप दिल्ली पधारे श्रीर प्रायः दो मास यमुनातट कुदिया घाटपर ठहरे तब तो दिल्लीकी जनतामें एक श्रपूर्व उत्साह श्रीर श्राध्यात्मकी जागृत हो उठी थी। श्रनेकों नर-नारी तथा बालक श्रीर बृद्ध उनके दिव्य गुगोंसे प्रभावित हुए तथा श्रपनीश्रपनी भावना श्रीर श्रधकारके श्रनुसार उन्हें श्रपने लौकिक श्रीर पारमाधिक श्रभीष्टोंकी सिद्ध हुई।

उन दिनों दशरथनन्दन, शिवचरण और दीनानाथ आदि अपने साथियोंके सहित मैं भी रात्रिके आठ वजे श्रीमहाराजजीके समक्ष कीर्तनादिमें सम्मिलत होता था। एक दिन कीर्तनके अन्तमें श्रीमहा-राजजीने शिवचरणसे मेरे विषयमें पूछा। शिवचरणने कहा, "महाराजजी! यह ब्राह्मणका लड़का है, परमानन्द नाम है, विजलीका काम सीखता है। वेचारा हमारे साथ चला आता है।" इतना सुनकर श्रीमहाराजजी मेरी ओर टकटकी वांधकर देखने लगे। वे डेढ़-दो मिनट तक देखते रहे। इससे मुक्ते वड़ संकोच-सा हुआ। किन्तु उनकी दृष्टि हटते ही मेरे शरीरमे रोमाक्ष्य होने लगा और में उस स्थानपर बैठा न रह सका। वहांसे उठकर वरावरकी कोठरीमें जा वैठा । ज़स समय मुभे कुछ ऐसा ग्रावेश-सा हुग्रा कि ग्रानन्दा-तिरेकसे मेरी ग्राँखोसे जल वहने लगा ग्रीर में हिलक-हिलक कर रोने लगा ।

कीर्तनके पश्चात् पदगायन होता था ग्रौर उसके पश्चात् श्रीमहा-राजजीवेसनके लड्डू वाँटते थे, जिन्हे नित्यप्रति श्रीग्रात्मारामजी खेमका ग्रौर विहारीलालजी पोद्दार ग्रपने घरसे वनवाकर लाते थे। उस समय मुफ्ते वहाँ न देखकर श्रीमहाराजजीने पूछा, "भैया! परमानन्द कहाँ है?" इस समय जिस कोठरीमे में वैठा था, उसमेसे उठकर श्रीमुनिलालजी महाराजजीके पास पहुँचे। उन्होंने कहा, "एक लड़का तो कोठरीमे वैठा रो रहा है।" तव न जाने कीन मुफ्ते पकड़कर श्रीमहाराजजी के पास ले गया। उन्होंने मुक्ते पकड़कर ग्रपने कम्वलके भीतर ग्रपनी गोदमे डाल लिया ग्रौर मेरे जरीरपर प्यारसे हाथ फेरने लगे। उस समय मुक्ते जैसा ग्रानन्द ग्रनुभव हो रहा था वह ग्रनिर्वचनीय है, जिह्ना उसका वर्णन नही कर सकतो।

वस, तभीसे मेरी ग्रवस्था कुछ पागलोंको-सी हो गयी। ग्रव मुभे कुछ भी ग्रच्छा नही लगता था। इसके द-१० दिन पूर्व कुछ लड़कोके कुसंगवश में दुर्गु गोमें प्रवृत्त होने लगा था। जिस समय श्रीमहाराजजीने मेरे गरीरपर ग्रपने कर-कमलोसे स्पर्श किया मुभे ठीक ऐसा जान पड़ता था मानो मै शीतल जलमे डूव रहा हूँ, कोई मुभे पकडकर भीतरकी ग्रोर खीच रहा है। यही मुभपर पहलीवार कृपाकी दृष्टि हुई।

### दिल्लीमें श्रीमहाराजजी

जव सन् १६३१ मे श्रीमहाराजजी दिल्लीमे पद्यारे थे तो यहाँ एक हलचल-सी पड़ गयी थी। श्रापके दर्शन श्रीर सत्संगके लिये



श्राबालवृद्ध सभीमें बड़ा श्रपूर्व उत्साह देखनेमे श्राता था। स्वय श्रीमहाराजजी भी कहा करते थे कि दिल्लोकी जनता, क्या स्त्री क्या पुरुष श्रीर क्या बालक, सभी सत्संगी है। श्रतः नीचे मै उस ममयकी श्रापकी दिल्लीयात्राका संक्षिप्त विवरण लिखता हूँ—

विनचर्या—प्रातःकाल साढ़े तीन वजेके लगभग ग्राप ग्रपने निवासस्थान किशोरीलालके घाटसे कुछ भक्तोंके सहित यमुनाकिनारे उत्तरकी ग्रोर प्रायः एक मील नित्यकर्मसे निवृत्त होनेके लिये जाते थे। वही सेठ ग्रात्मारामजी खेमका, गुलराजजी, भगवानदासजी ग्रौर दुलीचन्दजी ग्रादि कई सत्संगी चार वजेके लगभग पहुँच जाते थे। उस स्थानपर यमुनाकी रेतीमे प्रायः सात वजेतक सत्संग होता था। श्रीमहाराजजी जिज्ञासुग्रोंकी ग्रनेकों गुत्थियाँ वडी सरलतासे वातकी वातमें सुलभा देते थे। उस समय ग्राप साक्षात् इकराचार्य ग्रथवा ग्रुकदेवजी ही जान पडते थे। ग्रुम्यासपर सर्वदा ही ग्रापका जोर उहता था। ग्रापका कथन था कि केवल विचारसे भी कुछ न वनेगा श्रीर विचार न होनेपर भी केवल साधनमें लगे रहनेसे कालान्तरमे लाभकी सम्भावना है।

साढ़े सात बजे आप आसनपर लौट आते थे। यहाँ सैकड़ों नर-नारी और बालक पूजाके लिये आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे। लोग बड़े भक्तिभावसे आपका पूजन करते और उदारतापूर्वक वह सब स्वीकार करते। उस समय आप साक्षात् नारायणस्वरूप श्री-गिरिराज गोवर्धन ही जान पड़ते थे। आपके आगे पत्र, पुष्प, फल, मेवा और मिष्ठान्नका ढेर लग जाता था। वह सब प्रसाद उसी समय वितरण कर दिया जाता था। जिसको जो वस्तु प्रिय होती वही वस्तु उसका नाम लेकर, बुलाकर प्रेमपूर्वक देते थे। लोग उनके करकमलोसे प्रसाद पाकर अपने आपको बड़ा भाग्यशाली समभते थे।

दस वजेके लगभग ग्राप नगरमे भिक्षाके लिये पघारते थे। भिक्षा तो ग्रापके ग्रासनपर ही यथेष्ट ग्रा सकती थी। किन्तु ग्राप करुणा करके लोगोके घर पधारते श्रीर एक-एक दिनमें पन्द्रह-बीस घरोमे भिक्षा करनेके लिये जाते । उस समय ग्रापमें ग्रद्भुत वात्सल्य रसकी अनुभूति होती थी। आपकी भिक्षाचर्यासे सम्बंधित एक घटनाका उल्लेख करना यहाँ ग्राप्रासंगिक न होगा । एकदिन सेठ विहारीलालजी पोद्दारके मुनीम भक्त रामशरएादासने ग्रापको निम-न्त्रित किया। निश्चित समयपर ग्राप नगे-सिर नंगे पैर घुटनोतक घूलिघूसरित हुए उनके मकानपर पहुँचे। साथमे कुछ भक्तजन भी थे। वह भक्त उस मकानमे किरायेदार था। उसमे मकान-मालिक तथा श्रीर भी कई किरायेदार रहते थे। जब श्राप दरवाजेपर पहुँचे तो चीकोदारने ग्रापको भीतर न घुसने दिया ग्रीर वोला, "यहाँ दिनभर कंगले स्राते रहते है, मैं तुमको भीतर नही जाने दूँगा।" ग्राप दरवाजेपर खड़े हो गये। रामशरएादासने चौकीदारको समभाने श्रीर श्रापको भीतर ले जानेका भरसक प्रयत्न किया, किन्तु उसने एक न मानी । इससे उसे वहुत दु:ख हुआ । तब महाराजजीने उसे समभाया कि तू क्यों दुःखी होता है, यह इसका मकान है, इसमे मुभे ले जानेका क्यों श्राग्रह करता है। तू मुभे भिक्षा ही तो कराना चाहता है, सो ला, यही ले ग्रा। मै तेरी भिक्षा यही कर लूँगा। कहना न होगा कि उस भक्तने फिर दूसरे स्थानपर ले जाकर भ्रापको भिक्षा कराई।

इस प्रकार पन्द्रह-वीस घरोंमें भिक्षा करनेके लिये कई मीलोंका चक्कर काटकर ठीक तीन वजे आसनपर पहुँचनेके लिये आप जल्दी-

I I THE WAY TO SEE A SECOND TO SECOND THE SE

जल्दी कदम बढ़ाते। उस समय मार्गमें कोई ग्रोर भक्त मिल जाता ग्रीर उसी समय ग्रपने घर ले जानेका श्रनुरोध करता तो उससे श्राप कहते, "भैया ! तीन वजे कुटियापर पहुँचना है, वहाँ वहुत श्राये बैठे होंगे। फिर भी यदि वह इस कठिनतं।पर ध्यान न देकर गिडगिडाने लगते तो तुरन्त ही उसके साथ चल देते। फिर उसे सन्तुष्ट कर विलम्ब हो जानेके काररा ठीक समयपर पहुँचनेके लिये भागने लगते। श्रागे कोई श्रीर भक्त मिल जाता। परन्तु श्रापको भागते देखकर उसे रोकनेका साहस न होता श्रीर वह भी पीछे-पीछे भागने लगता । एक-दो फर्लांग भागनेके पश्चात् जब ग्राप पीछे घूम-कर देखते तो अपने पीछे दौडते हुए उस भक्तको देखकर आप पूछते, "वयो भैया! तुम कैसे भाग रहे हो?" वह कहता, "कुछ नही, महाराजजी, ग्राप कहाँ भाग रहे है मेरा घर भी इधर ही है।" तब ग्राप उससे कहते, "भैया ! ठीक तीन बजे कुटियापर पहुँचना है। हमको भिक्षामे देरी हो गयी।" फिर चलते जाते भ्रीर कहते जाते, "भैया ! किसीके पास घड़ी है, कितना वजा है ? श्रोहो ! बहुत देरी हो गयी।" इस प्रकार पन्द्रह-वीस कदम बढ़नेपर फिर मुड़कर देखते कि वह भक्त सुस्त-सा खड़ा हुग्रा दीनतासे ग्रापकी श्रोर देख रहा है । तब खड़े होकर सकेतसे उसे बुलाते । वह वड़े वेगसे दौड़कर भ्रापके पास भाता । श्रीमहाराजजी उससे फिर पूछते, "भैया ! तुम्हारा घर कर्हांपर है ?" वह कहता, "महाराज ! यहीं पास ही है।" तब उससे वड़े स्नेहसे ग्रीर प्रेमसे कहते, "भैया! हम कुदसियाघाटपर ठहरे हुए हैं, वहाँ ग्रा जाना ग्रीर हरिको भ्रपने घर-का पता लिखा देना।" वह कहता, "महाराजजी, मैं तो हरिको नहीं जानता।" तब ग्राप कहते, "ग्रच्छा, तू मेरे पास कल दस वजे

ग्रा जाना, कल तेरे घर चलेंगे।" इस प्रकार उसे सन्तुष्ट कर ग्राप फिर भागने लगते ग्रीर ठीक तीन वजकर कुछ मिनटोंपर वहाँ पहुँच जाते। उसी समय ग्राप प्रपनी ऊँची चौकीपर विराज जाते ग्रीर विना किसी प्रकारका विश्राम किये लोगोके प्रश्नोंका उत्तर देने लगते। इस प्रकार पराधीनकी-सी लीला करते हुए ग्राप दूसरोके मुखमें ही सुखका ग्रनुभव करते थे।

मध्याह्नोत्तर तीन बजेसे समागत दर्शनाथियोके साथ भ्रापका प्रश्नोत्तरका क्रम चलता । यापके सत्संगमे सनातनी ही नही ग्रार्थ-समाजी, सिक्ख, पारसी, जैन, ईमाई सभी सम्प्रदायोके लोग आते थे। त्रापका सभीके साथ समानताका व्यवहार होता था; सभी ग्रापके समाधानसे सन्तुष्ट होकर जाते थे । कभी-कभी तो विना पूछे ही जिज्ञासुको ग्रापसे ग्रपनी शंकाका समाघान मिल जाता था। सुके तो इस समय ग्राप साक्षात् भगवती श्रुतिके समान करुएामय, ग्रन्त-र्यामीकी तरह सर्वज्ञ श्रीर स्वयं परब्रह्मकी तरह सन्चिदानन्दस्वरूप जान पड़ते थे । इन दिनों दिल्लीके बड़े-से-बड़े विद्वान भी ग्रापका सत्सग करके श्रपनेको कृतार्थं समऋते थे। महामहोपाध्याय पं० हर-नारायण शास्त्री, व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनदयाल शर्मा, व्याकर-णाचार्य पं० मुखराम नास्त्री तथा त्रार्यसमाजके सुप्रसिद्ध विद्वान् पं० रामचन्द्रजी देहलवी ऋापके पास प्रायः ऋाते रहते थे। पं० श्रीमुख-रामजीपर तो श्रापका ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रायः नित्य ही श्रापके सत्संगमें श्राते रहे । इन्ही दिनों उन्हें पुत्ररत्नकी भी प्राप्ति हुई । इससे पूर्व ग्रापके कन्याएँ ही थी। ग्रतः उसके जन्मोत्सवके उपलक्ष-मे श्रापने परिकर-सहित श्रीमहाराजजीको ग्रपनी पाठशालामे ग्रामं-त्रित किया ग्रौर वेद-मन्त्रोके द्वारा श्रापकी पूजा की। उसदिन

3. A series of married to the series of the

सबका भोजन भी वही हुआ।

रात्रिका समय श्रीमहाराजजीके खेल-मेल श्रीर वालभावका होता था। इस समय वालकोंकी ही प्रधानता होती थी। उनके साथ खूव वाल-क्रीड़ा होती रहती थी। खूव हंसते-हँसाते श्रीर प्रसाद लुटाते थे। लड़के भी निःसंकोच हो जाते थे तथा प्रेमसे उछल-उछल कर जोर-जोरसे गाते, कीर्तन करते श्रीर ग्रानन्दमे विभोर हो जाते थे। कीर्तनके पश्चात् जब प्रसाद बाँटा जाता था तब दशरथनन्दन, शिवचरण, दीनानाथ, श्रीर रघुवीर ग्रादि सभी बालक बड़े उत्साहसे 'दाता एक राम भिखारी सारी दुनियाँ' यह रटवाते थे। उस समय प्रसाद बाँटा नहीं, लुटाया जाता था। उस लूटमे बूढ़े भी वालक वन जाते थे। इस प्रकार वह सख्य-रसकी श्रद्भुत लीला देखने ही योग्य होती थी।

एक दिनकी बात है। श्रीमहाराजजी श्रपने भक्त-पारकर सिहत श्रीश्रातुलकृष्ण गुप्त नामक एक बंगाली वाबूके यहाँ गये थे। ये सिक्रिटेरियटमे लैजिसलेटिव डिपार्टमेण्टमें श्राफिस-सुपरिटेण्डेण्ट थे। श्रीमहाराजजीके दिल्ली पघारनेके समय ही दर्शन हुए थे। परन्तु प्रथम दर्शनमें श्रापके प्रति इनकी श्रनन्य निष्ठा हो गई थो। जिसदिन ये मिले उसके एक दिन पहले श्रापके पास इनके दफ्तरका एक वाबू श्राया था। उसका परिचय मिलनेपर श्रापने उससे कहा था कि उस दफ्तरमे तो भैया हमारे एक बंगाली बाबू हैं। उसने पूछा, "महाराज! उनका क्या नाम है? मैं उन्हें श्रापका समाचार दे दूँगा।" तब श्रापने उसे ऐसा कहकर वात टाल दी कि वह श्राप ही श्रा जायेगे। लो प्रसाद लो, जल्दी जाश्रो, तुम्हें दूर जाना है। दूसरे दिन ये स्वयं ही घाटपर पहुँच गये। इनके गुरुदेव स्वामी शिवानन्द-

जीने पहले ही कह रखा था कि तुम्हें यमुना तटपर एक महात्मा मिलेंगे। उनका दर्शन करनेपर तुम्हे किसी महात्मासे मिलनेकी इच्छा नहीं रहेगी। ग्रतः छुट्टीके दिन ये सर्वदा यमुना तटपर घूमनेके लिये जाया करते थे। प्रथम दर्शनमे ही इन्हें श्रीमहाराजीके प्रति प्रपूर्व ग्राकर्षणका ग्रनुभव हुग्रा ग्रीर ग्रापने भी मिलते ही इनसे कहा, "ग्रच्छा, वावूजी तुम ग्रागये।" इस प्रकार यह भूगित पुरातन लखें न कोई' वाली वात हुई। ये प्राय नित्य ही श्रीमहाराजजीके दर्शना- थं ग्राते थे; ग्राये विना रह ही नही सकते थे।

हाँ, तो एक दिन श्रीमहाराजजी परिकर-सहित इनके यहा भिक्षा के लिये गये । इनकी कोठी नई दिल्लीमे घाटसे प्रायः पाँच मील दूर थी। इसलिये पहले दिन सायंकालमे लोगोंसे कह दिया कि कल मुक्ते बंगाली वाबूके यहाँ जाना है, वहाँ न जाने कितना समय लग जाय, ग्रत. कल कोई ग्राना मत । वहाँसे ग्राप सूर्यास्तके पश्चात् लोटे । उस दिन सेठ ग्रात्माराम श्रौर विहारीलालजी भी नही भाये । श्रतः नित्य जो वेसनके लड्डुश्रोंका प्रसाद श्राता था, श्राज नही ग्राया। हम बालक लोग तो नित्य नियमके अनुसार पहुँच ही गये। प्रायः डेढ घंटे कीर्तन होता रहा। ग्राप उस दिन नेत्र वन्द किये सिद्धासनसे वैठे रहे, कुछ बोले नहीं । दशरथनन्दनने पदगान किया। तव भी ग्राप चुपचाप नेत्र वन्द किये ही वैठे रहे । श्रापको इस प्रकार चुपचाप देखकर सब बालक रोने लगे श्रीर देर तक रोते रहे। तब ग्राप बोले, "क्यो रे! क्या बात है? बेटा! रोते क्यों हो ? ग्राज तो ग्रात्माराम भी नही भ्राये । ग्राज तुम्हे प्रसाद कहाँसे दें। ग्रच्छा, लो, यह एक सेव रखा है, इसीमेंसे सब ले लो।" वह भेष किसी एकके ही हाथ पड़ गया। फिर ग्रापने पीछे हाथ डालकर एक सेव ग्रीर निकाला। तब तो हम हम सभी कहने लगे, 'महा-राजजी! मुभे भी, मुभे भी।" बस, ग्राप पीछेसे निकाल-निकाल-कर सबको देने लगे दशरथनन्दन ग्रीर दीनानाथने ग्रपने हाथसे पीछे टटोलकर देखा तो उनके हाथ कुछ न लगा। किन्तु ग्रापने सभीको एक-एक सेव दिया।

प्रभाव श्रीर गुरा

श्रीमहाराजजी जब दिल्ली पथारे तो यहाँकी जनता श्रापके दर्शनोसे ऐसी प्रभावित हुई कि साधकोंकी तो बात ही क्या साधारण संसारी लोग भी यदि ग्रापके पास जाते थे तो वे ग्रापसे परमार्थ सम्बन्धी प्रश्न ही करते थे। स्वार्थियोंको भी श्रपने स्वार्थके विषयमे कोई प्रश्न करनेका साहस नहीं होता था। माताएँ पूछतीं, "महाराजजी! महामन्त्रका जप किस प्रकार करना चाहिए? उसकी कितनी मालाएँ की जायँ?" कोई पूछती, "बाबा! माला चन्दनकी रखनी चाहिए या तुलसीकी?" कोई प्रश्न करती, "महाराजजी! कित्य-नियमसे किस पुस्तकका पाठ करना चाहिए?" कोई कहती, "बाबा! स्त्रियोंका प्रघान धर्म क्या है?" इत्यादि। इसी प्रकार दस-दस, बारह-बारह वर्षके बालक ग्रीर वालिकाएँ भी ग्रापसे माला एवं रामायण्यकी पोथी मांगते थे।

दयाकी तो आप मूर्ति ही थे। सभीपर आपकी समान दयादृष्टि थी, तथापि मैंने तो यह विशेपता देखी कि जो दीन-हीन-कंगाल आपके पास जाते थे उनसे आप घनी-मानी व्यक्तियोंकी अपेक्षा अधिक प्रारमे बोलते थे। ऐसे ही व्यक्तियोंमें एक मैं भी था। मैं अत्यन्त निर्धन, निरक्षर और भजनविहीन बालक था, किसी भी प्रकार उनकी कृपाका अधिकारी नहीं था। किन्तु कितनी थी इस अयोग्य-पर उनकी करुएा। रात्रिके मार घंटे छोड़कर श्रीर हर समस

आपके पास सभी प्रकारके व्यक्तियों की भीड़ लगी रहती थो। रात्रि-में ग्राठ वजे सेठ ग्रात्मारामजी खेमका और विहारीलालजी पोहार श्राकर ग्रापके चरणोमें बैठते और प्रेमसे चरण दबाते रहते थे। दोनों ही सज्जन वड़े ऊँचे सत्सगी, वयोवृद्ध ग्रीर घनसम्पन्न थे। तथापि जव ग्राप मुभे देखते तो ग्रपने पास बुला लेते ग्रीर इन दोनों से चरण छुडाकर बडे प्रेमसे यह कहते हुए कि 'ग्रात्माराम भैया! नेक पीछे हो जाना' मुभे ग्रपने चरणोमे विठाकर ऊपरसे ग्रपना कम्बल उढा लेते। उन दिनों जीत ग्रधिक थी, मेरे पास गरीबीके कारण कोई विशेष वस्त्र भी नही रहता था। परन्तु जब ग्रापके चरणोंमे बैठ जाता तो ग्रुभे बिलकुल ठड नही लगती थी। मैं वालक था, इसलिये उस समय मुभे इन बातोंका महत्व समभनेकी योग्यता नही थी। वस, ग्रापके चरणोमे मुभे एक विलक्षण ग्रानन्द ही ग्रानन्दका ग्रनुभव होता था।

#### श्रद्भुत न्याय

एक दिन श्राप सबेरे दस बजेके लगभग भिक्षाके लिये चलने लगे तो एक खी श्रीर बालकने श्राकर श्रापका श्रांचल पकड़ लिया। स्त्री बोली, "साधु तो पित देकर जाने हैं, श्राप कैसे साधु हैं जो मेरे पितको यहाँ रख छोड़ा है।" यह सुनकर सब दंग रह गये। जांच-पड़ताल की तो मालूम हुश्रा कि बाल्मल नामका एक भक्त क्षिएक वैराग्यमें श्रपनी खीसे 'मां' कहकर चला श्राया है श्रीर कुछ दिनोंसे यही रहता है। यह श्री उसीकी धमंपत्नी है। तब श्रापने बाल्मलको बुलाकर श्राज्ञा दी कि तुम घरपर जाश्रो श्रीर हमारी श्राज्ञासे तीन वर्ष तक पित-पत्नी भावसे रहो। जब तुम्हारा लड़का काम-काज करनेके योग्य हो जाय तब देखा जायगा। बाल्कमल बोला, "महाराजजो! श्रव तो मैं इसे मां कह चुका हूँ, श्रव

मै-इसे पत्नी रूपमें कैसे ग्रह्ण करूँ?" तब श्राप बोले, "तू बड़ा बावला है। अरे! यह माँ इस बालककी है श्रीर तू इसे श्रपनी माँ बनाता है। इसका श्रिधकार छीनता है। जा, इसे लेकर घर जा, इसीमे तेरा भला है, नहीं तो तुभे बहुत दण्ड भुगतना पड़ेगा। श्रीर इसे पत्नी रूपसे स्वीकार करनेमें तुभे किसी प्रकारकी पापकी श्राशंका हो तो उसकी जिम्मेवारी हम लेते है, तू निश्चित रह ।" ग्रापकी यह श्राज्ञा सुनकर श्रीर श्रापके श्रक्ण नेत्र देखकर बारूमल भयभीत होगया श्रीर 'जो श्राज्ञा' कह श्रपने घर चला गया। इस प्रकार मन्द वैराग्यके कारण उसके उजड़ते हुए घरको श्रापने पुनः बसा दिया। वह बारूमल श्राज भी घरमें ही है।

#### छायसामें

दिल्लीसे श्रीमहाराजजी दक्षिराकी छोर गये थे। शीतकाल था श्रीर पाला पड़ रहा था। ढूँढ़ते-ढूँढते चार दिनके पश्चात् मुभे यमुना तटपर छायसा नामक ग्राममे श्रापके दर्शन हुए। वहाँ एक भागवती पण्डित थे। उनसे एकान्तमें श्रीमद्भागवत श्रवरा करनेके लिये ही श्राप यहाँ श्राये थे। मैं बिना वस्त्रादि लिये ही श्रापके पास पहुँच गया था। वहाँ पाँच दिन ठहरनेके पश्चात् मुभसे श्रापने दिल्ली लौट जानेके लिये कहा। मैं श्रपने चाचाजीसे बहुत डरता था, क्योंकि उनका मुभपर कड़ा नियन्त्ररा रहता था। इस समय मैं उनसे बिना कुछ कहे ही चला श्राया था। मैंने श्रीमहाराजजीसे ग्रपनी कठिनाई कही तो वे बोले, "बेटा! तू जा, तुभे कोई कुछ न कहेगा।" मैं श्रापकी श्राज्ञा पाकर घर लौटा तो यह देखकर दंग रह यया कि चाचाजीने मुभसे कुछ भी नही पूछा ग्रौर न कुछ कहा ही। इससे श्रीमहाराजजीके प्रति मेरी श्रद्धा ग्रौर भी बढ़ गई।

#### यात्रा-प्रसंग

श्रव मैं समय-समयपर पूज्यपाद श्रीमहाराजजीके दशैनाथें जाने लगा। उन सब प्रसंगोंको देना तो स्थानाभावके कारण सम्भव नहीं है। तथापि एक-दो प्रसंग यहाँ देकर इस लेखको समाप्त करता हूँ-

सन् १६३७ के जुलाई मासमे में साइकिलपर दिल्लीसे श्रागरा पहुँचा। किन्तु श्रीमंहाराजजी उन दिनों ग्रागरेके समीपवर्ती गाँवो मे थे। मैं पता लगाकर वही ग्रापसे मिला। उन दिनों पूज्य ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी भी गोरखपुरके छ. मासके ग्रखण्ड संकीर्तनकी पूर्णाहुित कर ग्रापके साथ ही घूम रहे थे तथा करह (ग्वालियर) के सुप्रसिद्ध संत वावा रामदासजी रामायणी भी ग्रापके साथ ही थे। ग्राप सव कांकर रोड ग्रीर विश्रामपुर ग्रादि गाँवो मे होकर ग्रागरे पधारे। यहाँ दो दिन ठहरकर श्रीमहाराजजी सव लोगोंको विदा करने लगे। उनमे कुछ लोग ऐसे भी थे जो साथ ही रहना चाहते थे। उन्हे ग्रापने ढाँटना प्रारम्भ किया ग्रीर कहा कि मैं किसीको ग्रपने साथ नही ले चलूँगा।

श्रापकी यह लीला देखकर मैं भयभीत-सा हो गया श्रीर इस भयसे कि कही मुभे भी जानेको न कर्न लगें श्रापके सामने न पडा। वस, सबको विदा कर केवल तीन-चार मूित्योंको साथ ले श्रापने हाथरस की श्रोर प्रस्थान किया। कुछ श्रागे वढ़नेपर श्रागरेके एक-दो भक्त श्रापके लिये साग-पूडी वनवा कर ले श्राये। इस समय श्रापने मेरे विषयमे पूछा। मैं विदाईके भयसे श्रपनी साइकिलद्वारा श्रापसे कुछ दूर रहकर चल रहा था। तव किसीने कहा कि महाराजजी! वह कुछ दूर पेड़के नीचे वैठा है। श्रापने मुभे बुलानेकी श्राज्ञा दी तो मैं सम्मुख उपस्थित हुशा श्रीर श्रापने मुभे भोजन कराया।

इस स्थानपर श्रापने दो घंटा विश्वाम किया। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात् मुक्ससे बोले, "परमा! तू भी जा।" मैं साइकिल-पर चढ़कर श्रापके श्रागे-श्रागे दौड़ने लगा। तब श्राप बोले, "कहाँ जाता है?" मैने कहा, "श्रापकी श्राज्ञानुसार दिल्ली जा रहा हूँ।" महाराजजीने कहा, "तो इघर कहाँ जाता है?" मैं बोला, "महाराजजी दोनों श्रोरसे मुक्ते तो दिल्ली बराबर ही जान पड़ती है। मधुरा होता हुआ श्राया था, श्रलीगढ़ होता हुआ चला जाऊँगा। दोनों श्रोरका मार्ग देख लूँगा।" तब श्रीमहाराजजीने मेरे गालपर एक हल्की-सी चपत लगायी श्रोर बोले, "देखो तो, हो कैसा रहा है जैसे इसकी नानी मर गयी हो।" श्रापकी वह प्यार-भरी चपत खाकर तो मैं निर्भय हो गया श्रोर श्रापके साथ ही चलने लगा।

श्रागरेसे प्रायः ग्यारह मीलपर एक गाँव था। वहाँ का एक व्यक्ति, जो आगरेमें अध्यापक था, सायंकालमें प्रपनी साइकिलपर गाँव लौट रहा था। श्रीमहाराजजी को देखकर उसने श्रत्यन्त विनम्र-भाव से प्रार्थना की, "भगवन् ! यह सामनेका गाँव प्रापका ही है। ध्रव तो संध्याका समय हो गया है, श्रतः यही पघारे।" गाँव बहुत छोटा श्रीर निर्धन लोगोका ही जान पड़ता था। किन्तु वह मास्टर श्रीमहाराजजी के मना करनेपर भी प्रार्थना करता ही रहा। श्रतः श्रापको उस गाँवमे जाना ही पड़ा। इस समय श्रापके साथ जहाँतक मुभे स्मरण है बाबू रामसहाय, पल्दूबावा, श्रीरामदासजी, खुरजेवाला कंछीमल श्रीर मै ये पाँच व्यक्ति थें।

गाँवमे ठहरने के पश्चात् श्रीमहाराजजीने उस मास्टरसे कहा, "देखो भैया ! रोटी-वोटी कुछ मत लाना ।" मास्टरने कहा, "महाराजजी ! थोड़ा-थोड़ा भोजन तो कर ही ले।" ये मास्टर वहुत धनहीन जान पड़ते थे। तथापि इनके बहुत प्रार्थना करनेपर ग्राप बोले, "ग्रच्छा, दस-बारह घरोंसे एक-एक रोटी ले ग्राना।" इसके कुछ काल परचात् बहुत मात्रामे दूघ, रोटी ग्रादि सामान ग्रा गया। भोजन के परचात् सबने ग्रपने-ग्रपने ग्रासनपर विश्वाम किया। दूसरे दिन प्रात.काल चार बजे प्रस्थान किया ग्रीर सड़कपर ग्राये जो यहाँसे दो-तीन फर्लाङ्गकी दूरीपर थी। वहाँ पहुँचनेपर ग्रापने सवकी ग्रोर देखा तो मुक्ते न देखकर बोले, "परमा कहाँ हैं?" तुरन्त ही कछी उस स्थानपर भागा हुग्रा ग्राया जहाँ विश्राम किया था ग्रीर मुक्ते सोया देखकर उसने जगाकर कहा, "श्रीमहाराजजी सडकपर खड़े हुए हैं, जल्दी चलो।" ऐसा कहकर वह श्रीमहाराजजी के पास भाग गया ग्रीर मैं साइकिलपर चढ़कर ग्रापके समक्ष उप-स्थित हुग्रा।

श्रीमहाराजजी मेरी प्रतीक्षामे सड़कपर बैठे हुए थे। मेरे पहुँचते ही सब लोग चल दिये। श्रीरामदास बाबा के पास महाराजजीका वस्ता था। उसमें ग्रापका चश्मा, डायरी, घडी ग्रीर श्रीमद्भागवत ग्रादि कई चीजें रहती थी। चलते समय श्रीरामदासजी उसे यहीं भूल गये। प्रायः चार मील निकल जाने पर श्रीमहाराजजीने नित्य कृत्यसे निवृत्त हो ग्रपना वस्ता माँगा। तब रामदासजी बोले, "प्रभो! वह तो मेरे पास नहीं है।" ग्रब वस्तेके विषयमें तरह-तरह की शंकाएँ होने लगी। ग्रन्तमे निश्चय हुग्रा कि ग्रामसे चलते समय तो वस्ता था, ये सड़कपर भूल ग्राये है। श्रीमहाराजजी बोले, "जाने दो, कोई वात नही।" किन्तु ग्रीर सबको बस्ते के लिए विशेप चिन्ता हुई, क्योंकि उसमे श्रीमहाराजजीकी बहुत ग्रावश्यक चीजें थी। ग्राप तो सर्वथा निश्चन्त थे। इससे स्पष्ट होता है कि

more than the same and the same and the same and the same and the same

किसी भी वस्तुमे आपको ममता नही थी, अथवा सभीको अपनी समक्तते थे। अत. आपकी दृष्टिमें खोने या पानेमें कोई अन्तर नही था।

तब बाबू रामसहायजीने बहुत अनुरोध किया कि मुक्ते परमा-नन्दकी साइकिल दिला दीजिये, मै जाकर बस्ता खोज लाऊँगा। श्रीमहाराजजोने साइकिल दिला दी। बस्ता उस स्थानपर तो नहीं मिला। उससे तीन-चार मील श्रीर श्रागे जानेपर एक बैलगाड़ीवाले के पास मिला। उसे दो रुपये देकर बाबूजी बस्ता ले श्राये। श्रीमहा-राजजीकी मुखमुद्रा तो जैसी बस्ता खोनेपर थी वैसी ही पानेपर भी रही।

इसके अगले दिन श्रीमहाराजजीका हाथरसमे पदार्पण हुआ। यहाँ ग्राप चार-पाँच दिन विराजे। इसके पश्चात् सायंकालमें श्रापने कर्ण्वासके लिये प्रस्थान किया। यहाँसे पाँच-छ मील चलकर श्राप सड़कके किनारे ठहर गये और बोले—"सब लोग दूर-दूर श्रपने श्रासन लगा लो, पहले भजन करो श्रीर फिर सो जाश्रो।" मैंने एक श्रोर श्रीमहाराजजीका श्रासन लगा दिया। श्राप उसपर विराज गये श्रीर में श्रीचरणोंको पकडकर पास बैठ गया। श्रापने मुक्से दो-तीन बार कहा, "सोता क्यों नही है वेटा, सो जा।" मैं भी कहता रहा, "श्राप भी सोइये रातको बारह बजे के लगभग मैने जबरदस्ती श्रापको पकड़कर लिटा दिया और स्वयं पास ही बैठा रहा। महाराजजीके समीप बैठनेपर मुक्से निद्रा नही श्राती थी। ग्रत. उन्हींके श्रंगोंपर हाथ फेरता रहा। श्राप श्रचेत-से लेटे हुए थे। जब मेरा हाथ श्रापकी कमरकी श्रोर गया तो मेरे हाथमें एक चीटा श्राया। इसे मैंने दूर फेक दिया। दूसरी बार फिर एक चीटा मेरे हाथमें

द्याया। उसे भी मैंने ग्रासनसे दूर फेंक दिया। तीसरी वार एक चींटा महाराजजीकी कमरसे चिपटा हुग्रा मिला । उसे चुटकीसे खीचकर दूर फेक दिया। मैंने देखा वह श्रीमहाराजजीको काट रहा था, किन्तु ग्रापको मानो इसका कुछ पता ही नहीं था । तब मैंने घीरे से श्रापके कानमे कहा, "महाराजजी ! महाराजजी !" श्राप तुरन्त वोले, "हाँ, वेटा ! तू सोता क्यों नही है ?" मैंने कहा, "यहाँसे उठ जाइये।" किन्तु आपने मेरी कुछ नही सुनी और फिर प्रचेत हो गये। मैंने दूसरी वार कानमें वहीं वात कहीं तब भी ग्रापने वहीं उत्तर दिया। थोड़ी देरमे मैं फिर वोला, "महाराजजी! ग्राप यहाँसे उठ जाइये, मैं दूसरी जगह ग्रासन लगा देता हूँ।" तव ग्राप मुभो डाँटते हुए बोले, "तू हट जा यहाँ से।" इसके पश्चात् थोड़ी देर मैं शान्त रहा श्रौर श्रधिक चीटे न काटे इस विचारसे श्रापके सिरके नीचे भ्रपना हाथ लगा दिया। तव भ्राप वोले, "तू तो वेटा! वहुत तग करता है, सोता क्यो नहीं ? यही पर सो जा।" मैने कहा, "महाराजजी ! यहाँ चीटे हैं, वे ग्रापको काटते हैं। श्राप यहाँसे उठकर दूसरी जगह लेटिये। मैं इस जगह भ्रापका भ्रासन नही रहने दूँगा।" इस प्रकार रात्रिके साढ़े तीन वज गये। जव श्रीमहाराज-जीने मेरी ऐसी हठ देखी तो वोले, "वेटा, तू नही जानता। साधुका श्रासन जिस जगह लग जाता है, वहाँसे फिर नहीं हटता श्रीर यदि ' अठजाता है तो फिर वहाँसे चल देते हैं।"

इतना कहकर श्रीमहाराजजी ग्रावाज लगाने लगे, "ग्ररे रामदास, पल्टू ! उठते नही हो । बाह्ममुहूर्त्त का समय है ।" फिर घीरे-घीरे कहने लगे, "तुम लोग तो भैया कैसे हो ? घर छोड़ा, साधु हुए ग्रीर श्रव बाह्ममुहूर्तमें सो रहे हो ! उठकर भजन-ध्यान करना चाहिये।"

श्रीमहाराजजी यह कह ही रहे थे कि सबलोग उठकर उनके पास श्रागये। इसके कुछ देर पश्चात् वहाँसे चल दिये। दोपहर के लग-भग सड़कके किनारे एक कुएपर स्नान किया। रामदासजी श्रीमहाराजजीका शरीर मल रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि शरीरपर जहाँ-तहाँ लाल-लाल निशान पड़े हुए हैं। यह देखकर वे रुँघे हुए कण्ठसे कहने लगे, "प्रभु! श्रापके यह क्या हुग्रा?" महाराजजी बोले, "क्या पता? गेरो, पानी गेरो।" मैं कुएके किनारे खडा यह सब लीला देख रहा था और श्रीमहाराजजीकी ग्रोर संकेतकरके हँस भी रहा था। मुक्ते देखकर श्रीमहाराजजी मुस्कराये। तब मैंने रामदासजीसे कहा, "पूछो, इनसे क्या हुग्रा है? ग्रापको यह मालूम नही है। यह रात्रिकी लीला है।" रामदासजीने कहा, "प्रभु! यह परमा क्या कहता है?" ग्राप बोले, "यह बावला है।" मैंने कहा, "रात-भर तो चीटोंने काटा है, मुक्ते बावला बता रहे हैं। ये उसीके तो चकत्ते पड़ गये हैं।"

स्नानके पद्मात् ग्राप ग्रासनपर विराज गये। गाँवके लोगोंको पता चला तो वे भिक्षा लेकर श्रागये। सबने प्रसाद पाया श्रौर कुछ विश्राम करके चल दिये। श्रीमहाराजजीको गुरुपूर्गिमापर कर्णवास-पहुँचना था, ग्रतः चलते ही गये। रातको बारह-एक बजेके लगभग कर्णवासके बगीचेमें पहुँच गये। यहाँ सैकड़ों भक्त प्रतीक्षा कररहे थे। दूसरे दिन बड़े उत्साहसे महाराजजीकी पूजा हुई। उसके पद्मात् मैं दिल्ली चला ग्राया।

#### उदारता ग्रीर वात्सल्य

वैसे तो श्रीमहाराजजीकी सभी जीवोंपर समान कृपा थी तथापि व्यावहारिक दृष्टिसे ब्राह्मण् श्रीस विद्यार्थियोंसे श्राप विशेष स्नेह रतते थे। गंगा किनारे ब्राह्मणों श्रीर विद्यार्थियोंको तथा वृन्दावनमें रासस्वरूपोंको ग्राप प्राय भोजन-वस्त्रादि देते रहते थे। ग्रापका भोजन करानेका ढड्ग ग्रलीकिक था। उसमे मातासे भी ग्रधिक स्नेह ग्रीर वात्सल्य रहता था र माता तो ग्रपने वालकोसे मोह रखती है, परन्तु ग्राप तो भगवत्स्वरूप समक्षकर भोजनादि कराते थे । एक वार ग्रापसे किसीने प्रश्न किया कि ग्राप कीन है ? तो वोले, "मैं चराचरका सेवक हैं।" चराचरका सेवक तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। भक्तोंको भोजन कराते समय ग्रापभी ऐसे प्रतीत होते थे मानो साक्षात् जगज्जननी माँ ग्रन्नपूर्णा प्रकट होकर ग्रपने वालकोको भोजन करा रही है। भोजन कराते समय ग्राप बहुमूल्य ग्रीर मिष्टान्न ग्रादि स्वादिष्ठ पदार्थ ही ग्रधिक मानामे परोसते थे। विशेषता यह थी कि खानेवालोंमे जिसकी जैसी रुचि होती उसे वैसी ही वस्तु ग्रधिक मिलती थी।

श्रीमहाराजजीके पास श्रनूपशहरका एक चौवा बहुत श्राया करता था। इसकी श्रवस्था कुछ ढल चुकी थी। मुक्ते इसके विपयमे ऐसा मालूम हुग्रा कि इसने सुल्फा श्रीर गाँजाके व्यसनमे पड़कर श्रपनी सव सम्पत्ति बर्वाद करदी थी। श्रव ये फाकेमस्त थे श्रीर वहुत कगाली तथा मस्तीका जीवन व्यतीत करते थे। एक बार मैंने कर्णावासमे देखा कि श्रोमहाराजजीके पास कोई भक्त एक कटोरदान भरकर श्रनारके दाने लाये। उस समय श्रापके पास जो लोग खड़े हुए थे, उन्हे श्राप उन दानोंका प्रसाद बाँटने लगे। कुछ देरमे चौवे-जी भी वहाँ श्रागये। वावाने उनसे यह पूछते हुए कि तुम क्या लोगे, वह कटोरदान खोला। चौवेजी श्रपना कुर्ता फैलाकर वड़े वेगसे महाराजजीकी श्रोर वढ़े। श्रापने भी वह सारा कटोरदान उसके कुर्तेमे लौट दिया। उसमे एक सेरके लगभग दाने थे। इतना प्रसाद

पाकर चौबा कुछ दूरीपर जाकर प्रसन्नतासे नाचने-कूदने लगा। वहाँ कुछ ग्रादिमयोंसे वह कह रहा था, "मैने बाबाके पास कटोरदान बन्द रखा देखा तो सोचा कि इसमें कुछ विद्या माल होगा और बाबा मुक्ते यह सब दे देंगे तो मेरी खूब दृष्ति होगी। ग्रहाहा! बाबा कैसे अन्तर्यामी है।" चौबेके ये शब्द मैंने ग्रपने कानोसे सुने थे। इससे स्पष्ट होता है कि महाराजजी खिलाने-पिलाने में ग्रत्यन्त उदार और वाञ्छाकल्पतरु थे।

इसी प्रकार सुखवीर नामका एक १२-१३ वर्षका लड़का कर्ण-वासमे अधिकतर आपके पास रहता था। यह भी अनूहशहरका ही रहनेवाला था तथा बहुत ही उद्दण्ड ग्रीर पागल-सा था। यह कुत्तीं-को पकड़ लाता श्रीर उनसे बच्चोंको डराता था। यह भी सुननेमें श्राया कि एक बार यह सर्प पकड लाया था और उसे श्रीमहाराज-जीके ऊपर छोड़ दिया। इस प्रकार यद्यपि वह ग्रनेक प्रकारके उप-द्रव करता था, तो भी ग्राप उसे खाने-पीनेको खूब देते थे। एक बार लोगोने शिकायतकी कि यह उपद्रव बहुत करता है, इसे यहाँ रखना ठीक नहीं। उसी समय कुछ लोग अनूपशहर जानेवाले थे। आपने श्राज्ञा दी कि इसे बाँघकर ले जाग्रो। उन्होंने ऐसा ही किया श्रीर सायंकाल अनूपशहर पहुँचकर छोड़ दिया। कर्णवाससे अनूपशहर प्रायः स्राठ मील है। परन्तु यह दूसरे दिन सबेरे ही फिर कर्णवास पहुँच गया । श्रीमहाराजजी गंगास्नान करके लौट रहे थे । उन्हे देखकर वह खूब रोया ग्रौर बोला, "महाराजजी ! मै तो ग्रापका ही हूँ।" यह केवल कौपीन बाँधे रहता था तथा स्नान न करनेके कारए। इसके शरीरपर मैलके पपड़े जमे रहते थे। उस समय तो बहुत-सी फुनसियाँ भी निकली हुई थीं। तथापि यह कुछ भी न देखकर भ्रापने उसे छातीसे लगा लिया। यह देखकर मैं चिकत रह गया कि जिसे म्लेच्छ समभकर लोग घृगा करते है उसे श्रीमहा-राजजी हृदयसे लगा रहे हैं। ऐसी थी भ्रापकी उदारता।

एक बार श्रीमहाराजजी बुलन्दशहर पद्यारे श्रीर नालेके किनारे किनी से किनी के बगीचेमे ठहरे। ग्रापके पद्यारनेसे बुलन्दशहरमें ऐसी हल-चल मची कि सैकडोंनर-नारियोकी भीड़ ग्रापके पास लगी रहती थी। उसी समय बुलन्दशहर में एक श्रन्य सुप्रसिद्ध संत भी ग्राये हुए थे। वावांका इतना प्रभाव उन्हें सहन न हुग्रा ग्रीर उनके हृदय में कुछ ईर्षाका भाव उत्पन्न हुग्रा। जब महाराजजी बुलन्दशहरसे प्रनूपशहर चले गये तो ये महात्मा एक श्रन्य तर्ककुशल संतको साथ ले ग्रापसे शास्त्रार्थ करनेके संकल्पसे श्रनूपशहर पहुँचे। जब उन्होंने ग्रापके सामने ग्रपना विचार प्रकट किया तो बोले—

ने अपना विचार प्रकट किया तो बोले—
'सुने न काहूकी कही, कहे न अपनी बात।

नारायन वा रूपमे, मगन रहे दिन रात ॥

वस, इतना कहकर श्राप मौन हो गये। इन दो शब्दोंसे ही उनका शास्त्रार्थ समाप्त हो गया, क्योंकि वाद-विवाद करना तो संत-का लक्षण नहीं है। यह सुनकर वे महात्मा चुपचाप श्रपने स्थानकों लीट श्राये।

#### **अमपरवशता**

१८ फरवरी सन् १९४७ की बात है। नाहरसिंहजी मुभे श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ वृन्दावन ले गये। इघर वहुत दिनोसे मैं श्रापके पास नहीं गया था। कारण यह या कि मैं उनसे यह प्रार्थना किया करता था कि कुछ दिन मुभे श्राप श्रकेला ही श्रपनी यात्रामें साथ रखें। ऐसा श्रवसर मुभे दिया नहीं गया। इसलिये मैं उनके पास नही गया । इस वार कुँवर नाहरसिंहजी मुक्ते जबरदस्ती बे गये । श्राश्रममें पहुँचनेपर भी मैं सामने न गया । कुँवर साहबने ही श्रीमहाराजजीको मेरे श्रानेकी सूचना दी । तत्काल श्राज्ञा हुई कि उसे पकड़कर हमारे पास लाग्नो । नाहरसिंहजी मेरा हाथ पकड़कर खीचते हुए ले गये । श्रीमहाराजजीने चौकीसे उठकर दोनों हाथोंसे मुक्ते पकड़ लिया श्रीर करुणाभरी दृष्टि डालकर कोमल स्वरमे कहा, "नाहरसिंह ! परमा हमसे रूँठा है ।" उनके ऐसे बाब्द सुनकर मेरे नेत्रोमे कुछ श्रश्रु ग्रा गये । फिर श्रापने घीरेसे मेरे कानमें कहा, "बेटा ! ग्रव बांधपर चलेंगे श्रीर तुक्ते श्रकेलेको ही ले चलूँगा ।" यह सुनकर मुक्ते वडी प्रसन्नता हुई ।

इसके दस दिन पश्चात् २ परवरीको रातके साढ़े बारह वजे-के लगभग हायमे कमण्डलु लेकर ग्राप कुटियासे चल दिये। मैं भी ग्रापके पीछे हो लिया। एक-दो व्यक्ति ग्रीर भी साथ चलने लगे, किन्तु उन्हे ग्रापने डाँटकर रोक दिया। बस, ग्रागे ग्राप ग्रीर,पीछे मैं तथा नाहरसिंहजी चले। प्राय. दो फर्लांग जाकर ग्राप बैठ गये। मैं नाहरसिंहको ग्रापके पास छोडकर कुटियासे ग्रपनी साइकिल ले ग्राया। दो-ढाई घंटे ग्राप वही बैठे रहे। साढ़े तोन बजेके लगभग वहाँसे चले ग्रीर यमुना तटपर ग्राकर नौकाकी प्रतीक्षा करने लगे। कुछ प्रकाश होनेपर नौका ग्रायी तब नाहरसिंहको विदा करके यमुना पार की। ग्रव बस, मैं ही ग्रापके साथ था।

ग्राज दोपहरमे रायासे दो मील इवर हाथरसकी सड़कपर एक मन्दिरमे विश्वाम किया। वहाँ बुलन्दशहरवाले मास्टर मुंशीलाल ग्रागये। विश्वामके पश्चात् ग्राप वहाँसे ग्रलीगढ़की सड़कपर चले। दूसरे दिन प्रातःकाल बेसवाँके निकट पं० किशोरीलाल ग्रीर प्रताप. सिंह मिल गये। यहाँसे सव लोग साथ-साथ अलीगढ होते हुए वाँघ-पर पहुँचे। मैं केवल एक दिन ही भ्रापके साथ अकेला रह सका। श्रापके साथ अकेले रहनेकी मेरी वासना अनुप्त ही रही।

प्राय: एक मास ग्रापका निवास बाँधपर ही रहा। यहाँ भ्राप वहुत ग्रस्वस्थ प्रतीत होते थें। लोग भ्रापको वहुमूत्रका रोग बताते थे, साथही कुछ ज्वर भी रहता था। गवाँके ला० वाबूलाल श्रापकी चिकित्सा करते थे। ग्रापके खान-पानपर बड़ा कड़ा नियन्त्रण् था। परवलके रेशेके साथ केवल हल्का फुल्का दिया जाता था। यह सव होते हुए भी परिश्रम ग्राप पूर्ववत् ही करते रहे। कोई भी भक्त ग्राता तो उसके ठहरने ग्रीर भोजनादिकी व्यवस्था ग्राप स्वयं ही करते। कोई जाता तो उसे लीग-इलायचीका दिकट देकर विदा भी करते। यह सव करते हुए पूज्य श्रीहरिबाबाजीके सत्संगमे भी ठीक समयपर सम्मिलित हो जाते।

१० भ्रप्रेनको प्रातःकाल साढे तीन बजे कुछ भक्तोंके साथ भ्रापने वृ दावनके लिये प्रस्थान किया । भ्रनूपशहर भेरिया भ्रीर कर्णवास भ्रादि स्थानोंपर होते हुए भ्राप भ्रतरोलीके पास उत्तमगढी पहुँचे। यहाँ भ्रापके भक्त भवानीसिंह भ्रीर किश्चनिंह दारोगा रहते थे। सायं-कालमे उनके घर पघारे। उन्होंने भ्रापको ऊँचे श्रासनपर बिठाकर पूजन किया। श्रारतीमे प्रायः पाव छटाँक कपूर था। वह भ्राग्नकी तरह प्रज्वलित हो रहा था। श्रीमहाराजजी नेत्र वन्द किये सिद्धासन से विराजमान थे भीर ये दोनो भाई भी प्रेमविभोर हो नेत्र बन्द किये गद्गद कण्ठसे स्तुति वोलते हुए भ्रारती कर रहे थे। इन्हे यह चेत भी नही रहा कि थाल श्रीमहाराजजीके मुखसे कुछ दूरीपर रखना चाहिये। कपूरकी ज्योति भ्रापके मुखारविन्दको स्पर्श करने ही वाली

थी कि मैने दरोगाजीको पकड़कर पीछे खींच लिया। महाराजजीका मुख जलनेसे बाल-बाल बचा, किन्तु आप ज्यों-के-त्यों शान्त भावसे विराजे रहे, मानो शरीरसे आपका कोई सम्बन्ध ही नहीं था। प्रेमियोकी प्रसन्नताके लिये आप इस प्रकारकी अटपटी क्रियाएँ भी सहन कर लेते थे।

इसके पश्चात् ग्रतरौली ग्रीर हरदुग्रागंज होते हुए २१ श्रप्रैलको श्राप ग्रलीगढ पहुँचे । श्रापको वृन्दावन पहुँचनेकी जल्दी थी, श्रत अलीगढमें केवल एक रात ही ठहरना चाहते थे। किन्तु अलीगढके भक्त ग्रापको घेरे हुए थे ग्रीर उनका अनुरोध था कि कल तो यहीं ठहरे। रातको ग्यारह बजे भ्रापने समका-बुक्ताकर सवको विदा कर विया। उस रात गर्मी वहुत श्रधिक थी। श्राप पन्नालालके बगीचेमे चबूतरेपर विराजमान थे। मै पंखेसे हवा कर रहा था। श्रीर भी कुछ भक्त ग्रापके पास ग्राने लगे। परन्तु ग्रापने सवको रोक दिया। सवके चले जानेपर मैने आपको लिटा दिया श्रीर स्वयं पंखा भलता रहा। रातको पौनेदो बजे आप उठकर बैठ गये और मुक्के साथ लेकर चल दिये। मैंने श्रपनी साइकिल ले ली। प्रायः एक फर्लांग चलनेपर श्रलीगढ़से इगलास जानेवाली सड़क श्रा गयी। मैंने श्रीमहाराजजीसे साइकिलपर बैठनेका अनुरोध किया। मेरे प्रेमपरवश प्रभु साइकिलके कैरियरपर बैठ गये । मुभे अपनेपर भरोसा था कि मैं आपको साइ-किलपर विठाकर ले जाऊँगा। मैं साइकिलपर चढा श्रीर पैर भी चलाये, परन्तु पहिया वही रेतमें घस गया । बहुत प्रयत्न करनेपर भी न चला सका। श्रीमहाराजजी साइकिलके बरावर रोड़ियोंके ढेरपर गिर गये । मैंने तुरन्त साइकिल छोड़कर ग्रापको उठाया ग्रीर म्रापसे हाथ जोड़कर प्रार्थनाकी कि महाराजजी ऐसी कृपा कीजिये जिससे मैं श्रापको साइकिलपर बैठाकर चला सक्ता श्राप वोले, "श्रच्छा, वेटा ! श्रवकी वार विठाकर चला ।" मैंने श्रापको विठाया श्रीर साइकिल चलानी श्रारम्भ करदी । इस वार सुभे कुछ भी कठिनता न हुई । ऐसा लगा मानो साइकिलपर कोई वजन ही नही है । इस प्रकार श्रीमहाराजजीकी कृपासे मैं उन्हें नौ मीलके लगभग ले गया ।

वहाँसे मैं ही श्रापके साथ रहा । इस प्रकार प्रेमपरवश सरकार ने मेरी ऐसी श्रटपटी इच्छा भी पूर्ण की ।

उनके चरित्र तो अनेकों हैं। कहाँ तक लिखें। वस, इन कित-पय प्रसंगोंको देकर ही लेखनीको विश्वाम देता हूँ।



# श्रीशिवचरणलालजी रामी, दिल्ली

#### प्रथम दर्शन

यो तो मैं बहुत दिनोंसे श्रीमहाराजजीकी महिमा सुना करता था, परन्तु उनका प्रथम दर्शन मैंने पं० ज्योतिप्रसादजीकी कृपासे अलीगढ़के उत्सवमे किया। उस समय विशेष भीड-भाड़ होनेके कारण दुर्भाग्यवश वहाँ उनके चरणस्पर्श या विशेष सम्पर्क स्था-पित करनेका अवसर नही मिला। उसके कुछ महीने पश्चात् सौभाग्यवश अपना कृपा-प्रसाद लुटानेके लिये आप दिल्ली पधारे और कुदसियाघाटपर विराजे। उस समय एक महीना तक हमें श्रोमहा-राजजीके दर्शन, सेवा, सत्संग और लीलाओंके रसास्वादनका जो अद्मुत आनन्द मिला वह अवर्णानीय है। हम सारे दिन आपके साथ ही रहते थे। रात्रिको दस बजे घर लौटते थे।

उन्ही दिनोंकी बात है, एक दिन हम लोग मिलकर मीराबाईका एक पद गा रहे थे। उस समय अकस्मात् महाराजजी समाधिस्य हो गये। हम सब बहुत घवड़ाये। हमने वैसी अवस्था कभी देखी नहीं थी। अनूहशहरवाले भक्त प्यारेलालजी आपके तलवे मसलने लगे। इससे प्रायः एक घंटेमें आपको चेत हुआ। उस एक मासमें आपने दिल्लीवालों पर जो कृपाकी वृष्टिकी उससे हममे से कई लोगोकी जीवनधाराएँ बदल गयी। ऐसा जान पड़ता था मानो आपके रूपमें स्वयं भगवान् ही हमें अपनी ओर उन्मुख करनेके लिये पधारे हों। बस, एक रात चुपचाप आप उठकर छायसे चले गये। तबसे हम समय-समयपर विभिन्न स्थानोमे आपके दर्शनार्थं जाते रहे।

#### म्रन्तर्यामिता

एक बार गुरुपूर्णिमाके अवसरपर मै रामघाट आपके पास
गया। उस पुण्यभूमिमे आपकी परम पावनी सन्निधिमे रहते हुए भी
एक दिन मेरे मनमे कामविकार उत्पन्न होगया। इससे मै वहुत
घवड़ाया और मैने इस पापका प्रायिश्वत करनेके लिये तीन दिनका
उपवास करनेका निश्चय किया। ठीक भोजनके समय मैं गंगा तटपर
चला गया। वहाँसे लौटनेपर जब आपने भोजनके लिये कहा तो कह
दिया, "आज मेरी तिवयत खराब है, मैं भोजन नहीं करूँगा।"
दूसरे भी दिन ऐसाही कोई बहाना वना दिया। तीसरे दिन आप स्वयं
ही मुक्तसे कहने लगे, "वेटा! जो मानसिक पाप बन गया है उसकी
चिन्ता मत कर। वह सब समाप्त हो गया। अव में आजा देता हूँ
तू प्रसाद पा ले।" यह आपकी अन्तर्यामिताका मैने प्रत्यक्ष चमत्कार
देखा। तब आपके अभयदानसे मैने भोजन कर लिया।

#### साधनसंकेत

एक बार मैंने प्रार्थना की, "श्रीमहाराजजी! मुक्ते सन्यास लेनेकी श्राज्ञा दे दीजिये।" श्राप बोले जब पाँच सौ रुपये जोड़कर मेरे पास लायेगा तब देखूँगा।" मैंने पाँच सौके स्थानपर वारहसौ रुपये जोड़े तब श्राज्ञा माँगी। उस समय श्राप बोले, "जब पाँच हजार रुपये जोड़ लेगा तब बताऊँगा।" मैंने हठ करके पूछा कि श्राप इस प्रकार बहकाते क्यो हैं? तब कहा, "समय बड़ा विपरीत है। तेरे लिये तो पाँच हजार रुपये कही जमा करके भोजनसे निश्चिन्त होकर भजन करना ही श्रच्छा है।" मैं चुप होगया।

श्रापका दर्शन होनेसे पूर्व में कई बार वृन्दावन गया था। परन्तु वहाँ कोई श्रानन्द नहीं मिला। एक दिन कर्एवासमें मैंने श्रापसे

The state of the s

यह बात कही तो भ्राप बोले, "वृन्दावनमें जाकर यमुनाजीका स्नान, श्रीबाँकेविहारीजीका दर्शन, गिरिराजकी परिक्रमा श्रौर रासलीलाका दर्शन करनेसे श्रानन्द मिल सकता है, श्रन्यथा नहीं।"

एक बार कर्णवासमें मैंने भ्रापसे पूछा, "ग्राप सवारीपर क्यों नहीं बैठते ?" श्राप बोले, "श्ररे! इसमें ग्राशा-निराशाका सुख-दु:ख होता है। यह बन्धनका कारण है, स्वतन्त्रताका बाधक है; इसलिये नहीं बैठता।"

#### अपना अनुभव

श्रीमहाराजजीके विषयमें ऐसा तो कई बार श्रनुभव हुग्रा कि मैं जब कभी दु.खी होकर दिल्लोसे ग्रापके पास जाता तो ज्यों ही ग्रापका दर्शन करता श्रीर श्राप 'बेटा' कहकर पुकारते कि मेरा सारा दु:ख दूर हो जाता, मैं संवंया निश्चिन्त हो जाता। पुत्रको जैसे माता-पिताका सहारा होता है, उन्हे पाकर वह निश्चिन्त हो जाता है उसी प्रकार वे मेरे माता-पिता श्रीर सर्वस्व थे। उनके 'बेटा' सम्बोधनमें हो न जाने कितना प्रेमका जादू भरा था कि उससे सारी चिन्ताएँ दूर होकर मन सुखी हो जाता था। इस प्रकार सोलह-सत्तह वर्ष तक श्रापके सम्पर्कका दुर्लभ सुख प्राप्त हुग्रा। इससे दिल्लीमें प्रेमियों को एक गोष्टी-सी पैदा हो गयो। उसमें सभीके हृदयोंपर श्रापने एक ऐसी छाप लगा दी, जो इस जीवनमें कभी भूली नही जा सकती।

ग्रपनी लोकिक लोलाके ग्रन्तिम वर्षमें ग्राप वसन्तपञ्चमीके ग्रवसरपर श्रीहरिबाबाजी ग्रौर मां श्रीग्रानन्दमयीजीके साथ पंजाब जाते हुए दिल्ली पधारे थे। तब दिल्लोवालोंकी प्रार्थनासे जीटते समय भी ग्राप दर्शन देते हुए वृन्दावन गये थे। उस समय म्रापका स्वास्थ्य वहुत गिरा हुम्रा था। म्रतः हम लोग वृन्दावन भी गये। वहाँसे बुधवारको म्रापकी म्राज्ञा लेकर दिल्ली लौट म्राये। वह बुधवारका दिन ऐसा म्रबुध-विछोहा निकला कि उसने फिर म्रापकी मधुर मुस्कानके दर्शन नही होने दिये। वे हमे म्रनाथ करके चले गये।

उनके देहावसानके चार दिन प्रधात् मैने स्वप्नमे देखा कि श्रो-महाराजजी क्वेत वस्त्र घारण किये एक ब्रह्मचारीके साथ खडे हैं। मैने पूछा, "महाराजजी! ग्रापका चारीर तो ज्ञान्त हो गया था, यह मैं क्या देख रहा हूँ?" वे बोले, "बेटा! मैं कहाँ गया हूँ? मैं तो तेरे सामने खड़ा हूँ।" मैं चरण स्पर्श करनेके लिये बढ़ा। किन्तु स्पर्श कर भी न पाया कि वे श्रन्तर्धान हो गये। मैं मन मसोसकर रह गया।

प्राय. दो वर्ष पूर्वकी बात है। मुक्ते नौकरीसे ग्रलग किये जानेकी सम्भावना थी। इस श्राशंकासे मैं वहुत दु खी था श्रीर घवड़ा रहा
था। मेरा धैर्य छूटा जाता था। मैं सत्य कहता हूँ उन्ही दिनो स्वप्तमे
श्रीमहाराजजीके दर्शन हुए। वे बोले, ''तू वावला है, तेरी चिन्ता
तो मुक्ते है।'' फिर भी मेरा हृदय शान्त न हुआ। ग्राखिर एकदिन
मुक्ते डिसमिस किये जानेका हुक्म मिल गया। में बहुत रोया श्रीर
रात्रिको रोते-रोते ही सो गया। स्वप्तमे वावा बोले, ''बेटा! तू
घरमे क्यो पड़ा है, सुन्दरकाण्डका पाठ करके सीधा नौकरोपर चला
जा।' दूसरे दिन प्रातःकाल ही दफ्तरसे एक श्रादमी श्राया श्रीर
बोला कि तुम्हें ड्यू टीपर बुलाया है। बस, मैं पूर्ववत् श्रपने कामपर
जाने लगा। यह कृपा उन्होंने किस प्रकारकी—इसे जानना मेरी
शक्तिके वाहर है, इसे तो वे ही जाने।

यह तो उनकी लौकिक छुपाकी वात है। परमार्थपथमें भी उनकी ऐसी कुपा थी कि मे वर्णन नहीं कर सकता। उन्हीं की छुपासे इस ग्रोर मेरी प्रवृत्ति हुई ग्रौर प्रभुमे विश्वास हुग्रा। उनसे नेत्र मिलाते ही मेरी सारी शकाएँ निवृत्त हो जाती थी। एक वार उन्होंने मुभे ग्राज्ञा दी थी कि रामायणमें सुन्दरकाण्ड सुन्दर है। जो इसका पाठ करता है उसकी रक्षा हनुमान जीको करनी पड़ती है। बस, उसी दिनसे मैंने सुन्दरकाण्डका पाठ ग्रारम्भ कर दिया, जो ग्रव तक चालू है।

श्रीमह।राजजीमे ग्रनन्त गुए। थे। उनका किसीसे भी राग या हे व नही था। उन्हे कभी क्रोध करते नहीं देखा। वे सर्वथा सत्य ग्रार मधुर भाषए। करते थे तथा सभीको प्रसन्न रखते थे। स्वयं तो वे प्रसन्नताकी मूर्ति ही थे। उनकी ग्राज्ञाका ग्रनुसरए। करनेसे भगव-त्थमे प्रत्यक्ष सहायता मिलती दिखायी देती थी।

इस प्रकार उन्होने सर्वदा हमारी लौकिक ग्रौर परमार्थिक जीवन-मे सहायता की ग्रौर ग्राज भी हमे ग्रपने सिरपर उनका वह वरद हस्त दिखायी देता है।



### शीगौरीशङ्करजी खना, दिखी

#### प्रथम दर्शन

सन् १६३१ मे श्रीमहाराजजी दिल्लीके कुदिसया घाटपर पघारे थे। उस समय शहरकी श्रद्धालु जनता नित्यप्रति उनके दर्शन ग्रौर सत्संगके लिये जाती थी। एक दिन पं० ज्योतिप्रसादजी मुक्ससे बोले, "उड़ियाबाबा नामके एक प्रसिद्ध महात्मा आये हैं, वे सवारीपर नही वैठते । तुम भी उनके दर्शन करो।" उनकी श्राज्ञानुसार मैं गया भ्रीर श्रीमहाराजजीको प्रणाम करके वैठ गया । उस समय मेरे मनमें यह माव था कि जो सत होते है वे भगवान्के समान ही समदर्शी होते हैं। मैने देखा कि महाराजजीके पास जो घनी-मानी लोग आते थे वे तो स्वय ही यथायोग्य स्थानपर वैठ जाते थे, पर गरीव ग्रादमी आगे श्रानेमें सकुचाते थे। एक गरीव श्रादमी श्राया। वह समीप प्राने-मे डरता था । उससे श्रीमहाराजजी वोले, "भैया ! इघर श्राकर वैठ जाग्रो।" इस प्रकार उन्होने उसका भय ग्रौर संकोच दूर कर दिया। प्रथम दिन ही श्रीमहाराजजीका ऐसा स्वभाव देखकर मेरे मनमें उनके प्रति श्रद्धाका भाव उदय हुआ ग्रीर मैं नित्यप्रति नियमानुसार उनके सत्संगमे जाने लगा। एक दिन मैंने सुना कि घाटसे एक मील दूर जंगलमें सूर्योदयसे पूर्व श्रीमहाराजजीका सत्संग होता है, उसमें पर्याप्त संख्यामे व्यापारी-वर्ग जाता है। तब मैं भी उस प्रात.कालीन सत्संगमे जाने लगा । इससे पहले मैं महात्मा श्रोसे विशेष संसर्ग नहीं रखता था।

#### भयसे त्राण

उन दिनो मुसलमान गुण्डे कही किसीको श्रकेला-दुकेला देखकर रुपये-पैसे छीन लिया करते थे। ऐसी घटनाएँ प्रायः सुननेमें स्राती थी। कही किसी रास्तेके श्रास-पास कोई गुण्डा रोने-कराहने श्रथवा चीखने-चिल्लानेका ढोंग करता । यदि उसे बचाने या देखनेके उद्देश्य-से कोई पहुँच जाता तो दो-तीन गुण्डे मिलकर उसके पास जो कुछ होता उसे छीन लेते। इस कारण मै भ्रँघेरेमे भ्रकेला जाते हुए डरता था। जाड़ेकी ऋतु थी। कड़ाकेकी सर्दी पड़ रही थी। एक दिनकी बात है मैं साढ़े चार बजे उठकर चल पड़ा। काशमीरी दरवाजेको पार करते ही किसीके कराहनेकी आवाज सुनायी दी। मै डरा । यदि पीछे मुड़कर जाता हूँ तो स्वय लुटनेका डर था, श्रीर यदि दौड़कर ग्रागे जाता हूँ तो मुक्ते डरा जानकर गुण्डे दौड़कर न पकड़ ले--- यह डर था। तथापि मैं तेज चालसे चलने लगा। हृदय भयभीत था। मै मन-ही-मन प्रार्थना करने लगा कि महाराज ! मैं भयभीत हुँ, ग्राप मेरी रक्षा कीजिये। सच्चे संत तो भगवान्के समान ही अन्तर्यामी होते है।

बस, एक मोड़पर पहुँचते ही श्रीमहाराजजी हाथमे कमण्डलु लिये मेरे पास आ पहुँचे। उस समय उनके पास कोई दूसरा नहीं था। उन्हें देखते ही मैने साष्टांग प्रणाम किया और वे बोले, "अरे बेटा! यदि तुभे इतना भय लगता है तो तू इतना सबेरे क्यों आता है?" अब मेरा भय दूर हो गया। मेरा हृदय कृतज्ञतासे भर गया और मैं श्रीमहाराजजीके साथ ही सत्संग-स्थलपर पहुँच गया।। इसके आठ दिन बाद फिर ऐसी ही घटना हुई। उस समय श्रीमहाराजजी भाड़ीसे निकल आये और मुभसे बोले, "भैया! मैंने तुभसे कहा

था न, कि इतना सवेरे क्यों आता है ? प्रकाश होनेपर आया कर।"

इन दो घटनाग्रोसे मुक्ते यह निख्यय हो गया कि श्रीमहाराजजो उच्चकोटिके महात्मा हैं श्रीर ग्रन्तर्यामी है। वे मेरे भयभीत हृदयकी पुकारको तुरन्त सुन लेते या जान लेते ग्रीर ठीक मौकेपर पहुँच जाते थे। इससे मेरा हृदय उनकी ग्रीर ग्राकिपत हुग्रा ग्रीर उनमें मेरी श्रद्धा हो गयी।

#### मन्त्रोपदेश ग्रौर दोषनिरसन

एक दिन मैने श्रीमहाराजजीसे ग्रपने लिये उपदेश देनेकी प्रार्थना की। तब उन्होंने मुभ्रे ध्यानकी विधि ग्रीर जपनेके लिये मन्त्र वता-कर कहा—

'कपट गाँठ मनमें नहीं, सबसो सरल सुभाव । । नारायन ता भगतकी, लगी किनारे नाव ॥'

श्रीमहाराजजीकी कृपा श्रीर सत्सगितसे मेरे जीवनमे वहुत कुछ परिवर्तन हुआ। मेरे दोषोका सुघार हुआ और भजनमे मेरी प्रवृत्ति हुई। उन सव वातोका कैसे वर्णन किया जाय। मुक्ते सिगरेट पोनेकी बुरी श्रादत पड़ गयी थी। पन्द्रह-वीस सिगरेट रोज फूँक देता था। जब मैंने सुना कि श्रीमहाराजजी तम्बाक्त-वीड़ी ग्रादि पीनेवालोसे घृणा करते हैं तो मेरे मनमे यह भाव ग्राया कि जब तक तुम सिगरेट पीना नही छोड़ोगे तवतक वे तुमपर प्रसन्न नही होगे। ग्रतः मैंने सदाके लिये सिगरेट पीना छोड़ दिया। एक दिन स्वप्नमे पीने चला, परन्तु प्रतिज्ञा याद आ गयी ग्रीर सिगरेट फेंक दी।

## स्वप्नद्वारा स्वास्थ्यदान

(१)

सन् १६३६ में मैं सख्त बीमार पड़ा। इन्फ्लुऐंजा हो गया। बुखार बहुत तेज था और सब जोड़ोंमें दर्द होता था। उपवास करनेके कारण शरीर अत्यन्त दुर्बल होगया था। इस बीमारीमे मैं एक महीने तक पड़ा रहा। एक दिन मैं चार वजे चारपाईपर पड़ा था। उस समय जरा नेत्र ऋपके और कुछ तन्द्रा-सी ग्रा गयी। उस ग्रवस्थामें मैने देखा कि श्रीधूमीमलजी वृन्दावनमें उस स्थानपर खड़े हैं जहाँ सडकपरसे श्रीवाँकेविहारीजीको गली गयी है । वहाँ श्रीमहाराजजी कुटीकी ग्रोरसे भक्तो सहित ग्रा रहे है। समीप ग्राते ही श्रीघूमीमल-जीने उनसे कहा, "महाराजजी! जल्दी प्रसाद दीजिये, गौरीशङ्कर-की तिबयत बहुत खराब है, वह बड़े कष्टमें हैं।" महाराजजी वोले, "ग्ररे! मैं ग्रभी प्रसाद लाता हूँ।" इतना कहकर वे श्रीवाँकेविहारी-जोके मन्दिरमें चले गये श्रीर लीटकर एक कचरीका दुकड़ा प्रसाद स्वरूप लाये। वह उन्होंने घूमीमलको दिया ग्रौर उन्होने मुफ्ते देकर कहा, "यह प्रसाद श्रीमहाराजजीने दिया है, इसे ग्रभी लालो।" मैने तुरन्त खा लिया । इसके पश्चात् मेरी तन्द्रा टूट गयी । उसी समयसे मेरी भ्रवस्थामें परिवर्तन होने लगा। मेरा स्वास्थ्य सुघरने लगा ग्रौर दस-पाँच दिनमें में पूर्णतया स्वस्थ हो गया । मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि श्रीमहाराजजीकी कृपासे वह संकट टला।

(२)

सन् १९४६ के अक्टूबर मासमें तो मेरा नया जन्म ही हुआ समिसये। २६ अगस्तको पिताजीका देहान्त हुआ। उस समय मुक्ते ज्वर था। उसी हालतमें उनका क्रिया-कर्म तथा स्नानादि करनेके कारण मेरा ज्वर विगड़ गया । श्रॅंतड़ियोंमें गर्मी बैठ जानेसे रक्तातिसार होगया। बढते-बढ़ते एक-डेढ महीनेमें यह हालत हुई कि बीस-पञ्चीस खूनी दस्त नित्यप्रति होने लगे । चिकित्सासे कोई लाभ न हुम्रा । हालत दिन-पर-दिन विगड़ती गयी। श्रव करवट बदलनेकी भी शक्ति न रही। रक्त-स्राव जारी हो गया। गुदाद्वारा स्वयं ही रक्त बहुता रहता था। एक दिन सायंकालमे शौचकी हाजत हुई। जब मुक्ते उठाकर वैठाया गया तो शौचके स्थानपर खूनकी एक लुगदी निकली, जिसे प्राणान्त समयका मल दूटना भी कह सकते हैं। फिर सारा शरीर पसीनेमें ह्रव गया । बिस्तरपर लिटानेपर शरीर ठंडा पड़ने लगा। हाथ-पैर स्थिर पड़ गये उन्हें मैं इच्छानुसार हिला भी नही सकता था। निर्व-लता श्रधिक वढ़ जानेके कारगा नेत्र बन्द हो गये। इसी हालतमे मुभे श्रीमहाराजीके दर्शन हुए। उन्होंने श्रपने कटिवस्त्रसे मेरे सीनेपर एक भटका-सा दिया। इससे मै चौकन्ना हो गया। इस समय मुभे ठीक-ठीक चेत था। श्रीमहाराजजी बोले, "ग्रब मै ग्रा गया हूँ, तू कोई चिन्ता न कर, ठीक हो जायगा। मैं कहाँ " "? प्रथात् कहाँ वैठूँ ?" इस वाक्यमें उन्होंने 'मैं कहाँ' इतना तो स्पष्ट कहा और 'वैठ्ठ" का संकेत किया, जिसे मै समक्त गया। मैंने हाथ भीर नेत्रोके संकेतसे कहा. "ग्रालेमे ।" श्रीमहाराजजीके जिस चित्रपट स्वरूपकी मै पूजा करता था वह भ्रालेमें रखा था। मेरा श्रभिप्राय था वही विराजमान हो जाइये।

वस, उसी क्षरा शरीरमें चेतना जाग्रत् हुई ग्रीर वह सचेष्ट हो गया। केवल पन्द्रह मिनटमे ही शक्ति ग्रीर स्फूर्ति मालूम हुई। दूसरे दिनसे डाक्टरी इलाज गुरू हुग्रा। उससे भी लाभ होने लगा। घीरे-घीरे प्रायः दो महीनेमें मै ठीक हो गया। इस बीमारीसे जठना मेरी दृष्टिमें तो मेरा नया जन्म ही है, जो एकमात्र श्रीमहा-राजजीका ही प्रसाद था।

(₹)

इसी प्रकार सन् १६५२ के शीतकालमें भी पन्द्रह दिनोंतक ऐसा हुम्रा कि सोकर उठनेके प्रश्चात् मेरे शरीरका ऊपरी भाग सुन्न पड़ जाता था। उससे कोई चेष्टा नहीं हो पाती थी। काफी देर तक इघर-उघर करवट बदलनेके पश्चात् उठनेकी शक्ति भ्राती थी। मैं डरा कि इसी प्रकार यदि लकवा मार गया तो सारा जीवन ही बेकार हो जायगा। इस रोगकी निवृत्तिके लिये मैं ग्रपनी ही श्रोषिष ले रहा था। एक दिन स्वप्नमे श्रीमहाराजजीने दर्शन दिया श्रोर बोले कि जो श्रोषिघ तू ले रहा है उसके साथ मकरध्वज मिलाकर सेवन किया कर। प्रातःकाल उठकर मैने वैसा ही प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। बस, तीन दिनके श्रोषिधसेवनसे ही वह रोग जाता रहा।

इन घटनाश्रोंसे श्रीमहाराजजीका श्रोषियसम्बन्धी ज्ञान, उनकी योगशक्ति श्रोर कृपालुता श्रादिका परिचय मिलता है। इनसे यह पता लगता है कि वे किस प्रकार श्रपने शरगागतोंकी रक्षा करते थे। हम दीनजनोपर उनकी कितनी कृपा थी श्रोर श्रव भी है—इसका में वर्णन नहीं कर सकता।

## पं० श्रीदेशराजजी, मौजमपुर (एटा)

#### प्रथम दर्शन

श्री १००८ स्वामी श्रीउड़ियावावाजी महाराज नवम्बर सन् १६१६ ई० में पूर्वकी ग्रोरसे श्रीगंगाजीके किनारे विचरते ब्रह्मचारी श्रीमोतीरामजीका नाम सुनकर पघारे थे। ब्रह्मचारीजीकी गढी रामपुर (एटा) मे एक पाठशाला थी। वावा गाँवके पूर्वकी ग्रोर एक वागमे पीपल वृक्षके नीचे गाँवकी ग्रोर पीठ ग्रीर उत्तरकी ग्रोर मुख किये खडे दिखायी दिये। पतिराम नामका विद्यार्थी उस वागकी ग्रोर गया था। उसने स्वामीजीको देखकर हम सव विद्यार्थियोसे ग्राकर कहा कि पीपलके नीचे कोई महाहमा खड़े है। हम सब श्री- ब्रह्मचारीजीकी ग्राज्ञासे गये ग्रीर स्वामीजीसे मिन्टरपर पघारनेके लिये प्रार्थना की। ग्राप बोले, "मैने तो मुना था कि जहाँ ब्रह्मचारीजी पढ़ाते हैं वह मिन्दर वस्तीसे वाहर है, परन्तु यह तो वस्तीमें है। मैं नही जाऊँगा।" उस समय स्वामीजी एकान्तप्रिय थे। वस्तीमें कभी नही ठहरते थे। हम लोगोने कहा, "स्वामीजी। मिन्दर तो वस्तीसे वाहर पश्चिमकी ग्रोर है।"

तव ग्राप मन्दिरपर ग्राये। श्रीव्रह्मचारीजीने ग्रापको ग्रासन दिया। हम सव विद्यार्थीगएा भी ग्रापको चारों ग्रोरसे घेरकर वैठ गये। उस समय ग्रापके पास एक तूँवी, एक गेरुग्रा चादर ग्रीर लँगोटीके सिवा ग्रीर कुछ नहीं था। ग्रायु भी ग्राधिक-से-ग्राधिक पचीस वर्षकी होगी ।\* वहां कई महात्माग्रींका श्रापसमें विवाद विला कि इतनी छोटी श्रायुमें संन्यास नहीं लेना चाहिये। परन्तु श्रापने शास्त्रोंके श्रनेकों प्रमाण देकर उनका समाधान कर दिया। उस समय हम लोग सारस्वतचिन्द्रका पढ़ते थे। श्रीस्वामीजी वहां दो वर्षतक विराजे श्रीर हमें सारस्वतचिन्द्रका तथा श्रन्यान्य कई ग्रन्थ पढाते रहे।

#### श्रापकी दिनचर्या

श्राप रात्रिको बारह वजेतक पढ़ाते रहते थे। जब श्राप श्राज्ञा देते तब हम सो जाते श्रीर श्राप श्रासन लगाकर बैठ जाते। जब दो-तीन वजे हमारी श्रांख खुलतीं तो हम श्रापको बैठे पाते। तब हम श्रापको पकड़कर लिटा देते। श्राप कहते, "नहीं, नहीं रे!" फिर लेट जाते श्रीर थोड़ी ही देर बाद फिर बैठे दिखायी देते। हम लोग दिन-रातमें किसो भी समय लेटते नही देखते थे। सम्भवतः श्रासन-पर ही श्राप थोड़ा विश्राम कर लेते थे।

गंगाजी वहाँसे ढाई-तीन मील दूर थीं। आप प्रातःकाल चार बजे वहाँसे चल देते थे और सूर्योदयतक स्नान करके लीट आते थे। उस समय पालेसे आपके हाथ-पैर नीले पड़ जाते थे। वहाँसे लीटते ही आप पुनः ग्रासन लगाकर बैठ जाते थे। हम लोग जब आपको गोदमें उठाकर आगके पास बिठाते तो आप कहते, "नही, नही, धूपमें ठीक हो जायेगे।" इस प्रकार श्रांनकी कोई अपेक्षा न रखकर आप हम लोगोंको पढ़ाने लगते थे।

<sup>\*</sup>पण्डितजीने अनुमानसे पद्मीस वर्षकी आयु लिखी है। परन्तु हमें श्रीमहाराजजी द्वारा ही उनका जो जीवनवृत्त विदित हुआ था उसके अनुमार उनकी आयु पैतीस वर्षके लगमग थी। ——सम्पादक

जब मैं रोटी वनाकर आपको परोसता तो आप हल्की-हल्की केवल दो रोटियाँ और थोडी-सी दाल ही परसवाते। पहले खाली रोटी खा लेते और दाल बच जाती तो कहते, "अरे देशराज! दाल तो रह गयी।" मैं कहता, "एक रोटी और ले लीजिये।" तव आप दाल पी जाते। जल पीनेकी आपको याद नहीं रहती थी। जब पढाते-पढाते कण्ठ सूखने लगता तव कहते, "अरे! कण्ठ सूख रहा है, क्या कहूँ?" तव मैं जल लाकर आपकी तूँवीमे भर देता। आप जल पोकर हँसते और कहते, "इसीसे कण्ठ काम नहीं देता था।" ऐसा वहुत बार होता था।

मार्गमें जब ग्राप श्लोक बोलते हुए चलते तो हम लोग समभते कि स्वामीजी घीरे-घीरे चल रहे हैं। परन्तु जब हम भागते-भागते यक जाते तब ग्रापहीको पकड़कर खड़े हो जाते ग्रीर पाँच सहलाने लगते थे। हम ग्रापसे जी ग्रीर गेहूँके खेतोंकी पहचान कराते तो ग्राप बड़े ग्राश्चर्यसे कहते, "ग्ररे! हमारे देशमें तो ये होते ही नहीं हैं, वहाँ तो केवल घान होता है।" हम लोग कहते, "स्वामीजी! प्रपने देशकी बोली सुनाग्रो।" तब ग्राप हँसते-हँसते ग्रपने देशकी बोली सुनाते ग्रीर खूब हँसते-हँसते। ऐसे ही खिलवाड़में समय बीत जाता था।

#### म्रापकी सिद्धियाँ

उस समय श्रीस्वामीजीमें हमें श्रनेकों सिद्धियां दिखायी देती थी। जय हम लोगोपर कोई दुःख ग्राता तो हम स्वामीजीसे कहते। श्राप कहते, "तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया ?" जव हम ऐसे अवसरोंपर श्रापका नाम लेते तो न जाने कैसे वह दुःख दूर हो जाता था। एक बार श्रीब्रह्मचारीजीने विल्ववृक्षके नीचे बैठकर सवा लक्ष गायत्रीका अनुष्ठान किया । जब अनुष्ठानकी समाप्तिका समय समीप ग्राया तो विचार करने लगे कि पैसा तो पास नहीं हैं, कैसे अनुष्ठान पूर्ण होगा ? उसी समय ग्राप हाथमे तूवी लिये चादर ग्रोढ़े ग्राकर हमारे पास खड़े हो गये ग्रीर कहने लगे, "ग्राज गुरु-चेला क्या विचार कर रहे हो ?" मैंने तुरन्त उठकर चरणस्पर्श किया श्रीर ग्रासन दिया । ब्रह्मचारीजीने कहा, "महाराज ! गायत्री-अनुष्ठान समाप्त होनेवाला है ग्रीर सामग्री है नहीं ।" ग्राप बोले, "इतनी सामग्री इकट्ठी होगी कि तुम उसे समाप्त नही कर सकोगे ।" ब्रह्मचारीजीने कहा, "महाराज ! यज्ञके समय तो ग्राप विराजेंगे ही । देखा जायगा कितनी सामग्री ग्राती है ।" ग्राप बोले, "नहीं, उस समय मैं दूर चला जाऊँगा । यहाँ नहीं रहुँगा।"

न जाने उनकी क्या विचित्र मिहमा घी, जब यज्ञका समय श्राया तो सात मन हवन-सामग्री ग्रीर पचास मनसे अघिक भण्डारे- का सामान हो गया। यज्ञके वाद इतना सामान बचा कि सात दिन-तक समाप्त नहीं हुग्रा। ब्रह्मचारीजी कहते थे, "यह सव उडिया बाबाजीका प्रभाव है।" उस समय श्राप कही दूर चले गये थे। न तो श्राप ही वहाँ थे ग्रीर न किसी घनी-मानी सेठ-साहूकारसे ही कहा गया था। केवल ग्रास-पासके गाँवोंसे ही इतना सामान इकट्ठा हो गया था।

इनके सिवा उनमें श्रीर श्रनेकों भी सिद्धियाँ देखी गयी थी। उनका कहाँतक वर्णन किया जाय?

### पं० श्रीदातारामजी, चृन्दावन

(१)

उन दिनों मेरी श्रायु कुल सात-श्राठ वर्षकी ही थी। मैं श्रपनों निहाल मौजमपुर (एटा) में रहता था। वावा मेरे गाँवसे छः मील दूर शहवाजपुर में रहते थे। मेरे बडे भाई श्रीदेशराजजी व्या-करण पढ़ने के लिये वाटाके पास जाया करते थे। उन दिनों वे विद्या-ध्योको सारस्वतचिन्द्रका पढ़ा दिया करते थे। एक दिन भाई साहवके साथ मैं भी वावाके पास गया। माई साहवने उनकी मेट के लिये विद्या वेर खरीद लिये थे। जिस समय हम पहुँचे बाबा व्याकरण पढ़ा रहे थे। भाई साहवने वेर सामने रखे। वावाने पढ़ाना वन्द कर दिया श्रीर बेर बाँटने लगे। कदाचित् उन्होंने समभ लिया कि श्रव विद्याथियोको व्याकरण पढ़नेकी श्रपेक्षा वेर खाना श्रीधक प्रिय होगा। वे वेर वाँटते समय हँसते जाते थे। उनके हँस-मुख स्वभावने मेरे मनको श्राक्षित कर लिया।

भाई साहवकी प्रार्थनासे वावा कभी-कभी हमारे गाँवमें भी श्राते थे। जिन दिनो वे ग्राते सारे गाँवमें सबेरे चार वजे चिक्क्षयाँ वंद रहती थी, क्यों उस समय वावा घ्यान करते थे। दिन चढ जानेपर जब वे गंगास्नानके लिये चले जाते तब चिक्क्षयाँ चलने लगती थी। मेरे गाँवमे सस्कृत कोई नही जानता था। वावाने भाई साहवसे कह कर वहाँ संस्कृतका प्रचार कराया।

इसके पश्चात् वहुत वर्पातक मुभे वावाके दर्शन नहीं मिले । कारण यह था कि फिर वावा मोहनपुर श्रादि अन्य स्थानोंमे रहने लगे श्रीर में पढ़नेके लिये काशी चला गया। (२)

प्राय. बीस वर्ष वाद वृन्दावनकी दितयावाली कुञ्जमे मैने बाबा-का दर्शन किया। अब मेरी आयु तीस वर्षके लगभग हो गयी थी। इतने दीर्घकालमे मनुष्यकी आकृतिमे पर्याप्त अन्तर हो जाता है। परन्तु बाबाने मुभे देखते ही पहचान लिया और मेरे बिना वतलाये ही कहने लगे, "अब तो यह शास्त्री हो गया है।" उनकी यह बात सुनकर मुभे आश्चर्य हुआ।

इसकें बाद बाबाके वृन्दावनस्य भ्राश्रमपर शतचण्डीका पाठ हुआ। उसमें मैं भी साम्मिलित हुआ था। तबसे बावाकी कृपासे मुभे श्रीवृन्दावनधाममे निवास करनेका दुर्लभ सीभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके सिवा उनके कृपाप्रसादसे मुभे और भी श्रनेकों लाभ हुए है। (३)

श्रन्तिम समयमे पूज्य बाबा कुटियामे विराजमान थे। एक रात्रिको मैने स्वप्न देखा—कुटियाका फाटक वृन्दावन शहरकी श्रोर है। फाटकपर मास्टर राधावल्लभ हैं। एकाएक शहरसे भीड़ घुस श्रायी है श्रीर उसने श्राश्रममें लूट-पाट मचा दीं है। मै सोचने लगा— अकेला राधावल्लभ क्या कर लेगा। इतनेमे कुछ श्रादमी श्रायें श्रीर मेरा सामान भी लूट ले गये। थोंड़ी देरमें श्राश्रम के एक भागमे मेरा सब सामान रखा मिल गया। उसी समय एक श्रपरिचित व्यक्ति श्राया श्रीर मुक्ते दो श्रुंगुलियाँ दिखाकर वोला, "यहाँ दो मृत्यु होंगी।" इसके बाद स्वप्न भंग हो गया। इस स्वप्नका कुछ भी रहस्य मेरी समक्तमे नही श्राया। परन्तु इसके पन्द्रह-वीस दिन वाद ही पूज्य बाबाका देहान्त हुग्रा श्रीर उसी समय उस हत्यारेका भी।

### पं० श्रीकृष्णगोपालजी. बुन्दावन

#### प्रथम दर्शन

सन् १६३५ ई० की बात है, पूज्य बाबा श्रीवृत्दावन पद्यारे थे ग्रीर शाहजहाँपुरवालोंके बगीचेमे ठहरे थे। मैने श्रभीतक श्रापके दर्शन किये नहीं थे। एक दिन ग्रापने लोगोंसे कहा, "यहाँ एक कृष्ण्गोपाल पण्डित रहता है, उससे मिलना है।" भक्तोने वहाँसे ले जाकर श्रापको लक्ष्मोरानी की कुझमें ठहरा दिया। उसके दूसरे दिन ग्राप श्रकेले शाहजहाँपुरवाले मन्दिरमे ग्राये ग्रीर मेरे सामने ग्राकर खड़े हो गये। इस प्रकार यह ग्रकारण श्रपने-ग्राप ग्रापने कृपा की।

मैं उस समय ग्राँखे वन्द करके ध्यान कर रहा था। मुक्ते ऐसा प्रतीत हुग्रा मानो कोई मेरा ध्यान खीच रहा है। मैने ग्राँखें खोल दी ग्रीर सामने ही साधुवेशमे दिव्य मूर्ति वाबाके दर्शन हुए। मैं तुरन्त खड़ा हो गया ग्रीर वावासे श्रासनपर विराजनेके लिये निवेदन किया। मेरी प्रार्थना स्वीकृत हुई; ग्राप श्रासनपर विराज गये। ग्रवतक मैने ग्रापका कभी दर्शन तो किया नहीं था, इसलिये मैं पहचान विलकुल न सका। तथापि मैने पूछा, "कहिये महाराज! ग्रापने कैसे कृपा की ?"

वावा—मै कृष्णगोपालसे मिलनेके लिये श्राया हूँ।
मैं—ग्रभी थोड़ी देर में मै उसे बुला दूँगा।
वावा—ग्रच्छा, बुलाश्रो।
मै—ग्राप योड़ी देर विराजिये। मैं बुला दूँगा।

बाबाके दर्शन ग्रीर वातचीतसे, न जाने क्यों, मुक्ते ऐसा सुख प्रतीत हो रहा था कि ग्रापका वहाँसे जाना मुक्ते सुहाता नहीं था। इस प्रकार कुछ समय वीत गया। मैं बुलाता किसे ? स्वयं ही सामने बैठा या। इतनेमें भगवद्दास ग्रादि ग्रापके कुछ भक्त ग्रा गये ग्रीर ग्रापको प्रणाम करके बैठ गये। एक दरवार-सा लग गया।

वाबा फिर वोले, "मुक्ते जाना है, देर हो रही है, उसे बुला दो।" अब मुक्ते हुँसी आ गयी। भगवद्दासजी ने हाथ जोड़कर पूछा, "महाराजजी! किसे बुलवा रहे हैं?" आपने कहा, "मै इसे कृष्णगोपालको बुलाने के लिये कह रहा हूँ। यह बुलाता नहीं, देर हो रही है।" भगवद्दासजीने कहा, "महाराजजी! कृष्णगोपाल तो ये ही हैं।" तब आप कहने लगे, "भैया! तू ने मुक्ते खूव छकाया।" और मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। फिर भगवद्दासजीने ही मुक्ते आपका परिचय दिया कि ये श्रीउड़िया बाबजी महाराज है।

ग्रब मैंने बाबाके दोनों चरण पकड़ लिये । मुक्ते वड़ा सुख मिला । बाबा कहने लगे, "ग्ररे ! तुम तो राघावल्लभीय हो, मै संन्यासी हूँ । मेरे चरण क्यों छूते हो ?" मैंने उत्तर दिया, "महा-राज ! मेरा हितधर्म है । ग्रापने मेरे ऊपर इतना बड़ा हित किया कि हितके नाते ही कुपापूर्वक स्वयं पधारकर दर्शन दिये । मै तो ग्रपने हितके नाते ही हितदेवके चरण पकड़े बैठा हूँ ।" वाबा बोले, "मैं भी जिससे हित करता हूँ उसे छोडता नही हूँ ।"

इतके बाद ग्रापने कमण्डलु उठाया ग्रीर चल दिये। साथ ही भक्तगरा भी चले गये।

बाबाकी भिक्षा

दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं लक्ष्मीरानी कुञ्जमें पहुँचा। वहाँ

देखा कि वावा समाधिस्थकी भांति बैठे है ग्रीर विभिन्न भावोकी उपासना करनेवाले भक्तजन ग्रपने-ग्रपने भावानुसार वावाकी पूजा कर रहे है। मेरे मनमे प्रेरएगा हुई कि बावासे भिक्षाके लिये प्रार्थना करूँ। परन्तु साहस न हुआ। दूसरे दिन फिर विचार हुआ और सोचा कि संत तो दयालु होते है, उनसे डरनेकी क्या वात है ? मै श्रीवाँकेविहारीजी के मन्दिरमें दर्शन करने गया तो देखा कि वावा भी वहाँ दर्शनार्थ पवारे हैं। मैंने हाथ जोडकर प्रार्थना की कि वावा ! कल हमारे ठाकुरजी ग्रापको प्रसाद पानेके लिये बुला रहे है। ग्रापने वड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रायः दस वजे श्राप सत्तर-श्रस्सी भक्तोके सिंहत श्रा विराजे। मैने तो केवल दस-पन्द्रह मूर्त्तियोके लिये सामग्री तैयार कराकर श्रीठाकुरजी-को भोग लगाया था। वावाने ग्राते ही कहा, "कितना सामान है? सव मेरे सामने ले श्राग्रो।" मैने सब सामान लाकर सामने रख दिया । श्राप वोले, "तुम्हारी स्त्री कहाँ है ? वच्चे कहाँ है ?" सवके लिये ग्रीर मिलने-जुलनेवालोके लिये भी पत्तल परसवाकर ग्रलग रख दी । फिर सव भक्तोंको पत्तले डलवायी श्रीर स्वयं परोसने लगे। नवसे कह दिया, "भैया ! खूव खाग्रो, कोई रह न जाय।" वस, उतनेही सामानमें प्रापने सवको डटकर प्रसाद पवा दिया।

#### मेरे लिये उपदेश

दूनरे वर्ष भी वावा वृन्दावनमें पधारे थे। परन्तु में काशमीर ग्रीर श्रीवद्रीनारायणजीकी यात्राको चला गया था। ग्रापने मेरे छोटे भाईसे पत्र लिखवाया कि कहाँ भटकता है ? तेरे इष्टदेव तो वृन्द वनमे हैं। वह पत्र मुक्ते श्रीवद्रीनारायण के मार्गमें मिला। ग्रतः में गीघ्र ही दर्शन करके लीट ग्राया। बाबाने व्यक्तिगत रूपसे मुक्तसे कहा था कि तुम कभी श्रपने चित्तको मत गिराना तुम्हारा काम नही रुकेगा। किसीसे माँगना भी मत ग्रौर नौकरी भी मत करना।

#### हिततत्त्वनिरूपगा

एक दिनकी बात है, बावा एकान्तमें बैठे हुए थे। कहने लगे कि मुभे हिततत्त्व बड़ा प्रिय है। देखो, तुम्हारे हितरसके श्राचार्य-जीका मन्तव्य कितना विशाल है ? जिस परमतत्त्वका वेद, उपनिषद्, पुराण भ्रौर सभी शास्त्र साक्षात् रूपसे वर्णन नहीं कर पाये श्रौर इसीसे वह तत्त्व सबके लिये अगोचर रहा , वेद भी जिसका 'रसो वै सः कहकर केवल संकेत ही करते हैं, वही श्रुतिसंवेद्य परमतत्त्व इनके ठाकुर श्रीराधावल्लभलालजी है। यही हिततत्त्व नित्य, सत्य सिन्वदानन्दघन है भ्रौर यही स्वरूप प्रेम, सौन्दर्य, माधुर्य, रस, सुख, श्रानन्द ग्रौर भावकी परावधि है। उस हित या प्रेमके सम्बन्धसे ही सब अवतार हुया करते है, जैसे कि अग्निसे चिनगारियाँ। वास्तवमें इसीसे हिततत्त्वको सबका मूल बताया है। रसस्वरूप श्रीराधावल्लभ-लालको सृष्टि, पालन श्रीर संहारकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नही है। उन्हे तो इनकी स्मृति भी नहीं होती। वे तो अपने ही नित्य रसमे निमग्न रहते है। श्रीराधारस इन्हींका निजस्वरूप है। ये इस निजरसमें निमग्न हो निरन्तर ग्रानन्दिबहार करते हैं। ये राघा-कृष्ण दो नहीं, एक ही हितरसके दो स्वरूप हैं। यही नहीं, इनका तो नित्य-विहार-परिकर ही एकमात्र हितरसस्वरूप है। इन (राधा-वल्लभीयो) के वागाो ग्रन्थोंमें प्रेमामृतरसका प्रवाह वहता है। इनके यहाँ ग्रनेक रूपोमे केवल प्रेमनत्त्व ही विद्यमान है। हित ही ब्रह्म है श्रीर प्रेम ही परमात्मा है। यह व्यापक प्रेम ही नित्य विहारके लिये

हरिवंशस्वरूप चार रूपोंमे ग्रिभव्यक्त हं — युगलस्वरूप, श्रीवृन्दावन ग्रीर सखीपरिकर । इनके सिद्धान्तमें यावन्मात्र स्थावर-जंगम प्रेमकी हो स्थूल ग्रिभव्यक्ति है । यहाँ प्रेम ही चराचररूप जड़ता-संचारी भावको प्राप्त हो गया है । कृष्णगोपाल ! तूने जो यह दोहा सुनाया था उसमें इस चराचरव्यापी प्रेमका ग्रच्छा प्रदर्शन किया है—

> 'सबै चित्र द्वित वित्र क, जह को घामी धाम । काहि नजों काको भजो, नाम गिरा हित सार ॥'

इस दोहेमें बताया गया है कि जहाँ तक धामी श्रोर धाम हैं सब उस हित मित्रके ही चित्र हैं। इनका नित्य विहार प्रेमकेलिके सिवा श्रीर कुछ थोड़े ही है। नित्यविहार या निकुञ्जरस जो कुछ भी है इस हित-प्रेमरसका ही विलास है, क्योंकि प्रेमरस एक प्रनिर्वचनीय तत्त्व है। यह एक होकर भी श्रमेक है श्रीर सबसे परे भी है। लोग इसे जानना चाहते है, परन्तु जान नहीं पाते, क्यों कि इस रत्तने सभीके चित्तको हरण कर लिया है। देखो, भगवाच् कृष्णाने सर्वज्ञ होकर भी किस प्रकार लीला की। उस दिव्य प्रेमके परिचयमें कोई क्या कहेगा ?"

फिर वावाके साथ यह प्रश्नोत्तर होने लगा-

प्रश्न—त्रह्म तो अव्यक्त है। उस अव्यक्तको व्यक्त कैसे किया जाय?

उत्तर—इसीलिये श्रुति ग्रतक्यं, ग्रचिन्त्य, ग्रवाड्मानसगोचर ग्रादि विशेषण देकर उस तत्त्वको लक्षित कराती है, उसका साक्षात् निरूपण नहीं करती।

प्रश्न-यह सब ठीक है। पर उसे जानना तो होगा ही, चाहे जैसे ग्रीर चाहे जितने रूपमें भी वह जाना जाय, क्योंकि उसे जाने बिना जीवको प्रपने स्वरूपका बोच भी तो नही हो सकता ।

उत्तर-इसीलिये तो शास्त्रों एवं शास्त्रियोंने उस एक ही अव्यक्त तत्त्वके भ्रनेक नाम भ्रौर रूप प्रकट किये है। उनमें मुख्य दो है-एक निर्णुण निराकार श्रीर दूसरा सगुरा साकार । जो पहला है वास्तवमें वही दूसरा भी है। जो लोग इन दोनोंमें तारतम्यबुद्धि करते हैं वे श्रज्ञानी है। जो निर्गु ए निराकार भगवान् है वे ही भक्तों ग्रौर प्रेमियोंके लिये सर्वदा सगुरासाकार भी है। वे ही विष्णु होकर विश्वका पालन करते हैं, नारायण होकर निरीक्षण करते हैं, साकेत-वासी राम बनकर दास्यसुख प्रदान करते हैं श्रीर श्रीकृष्ण्रह्पसे अनेकों लीलाएँ करते है। सम्पूर्ण रूपोमें एक श्रीकृष्ण ही तो क्रीड़ा कर रहे हैं, जो निर्गुण सगुरा ग्रीर निर्गुण-सगुरासे परे भी है, सबके लिये प्रलक्ष्य है श्रीर जिनकी गति योगियोंके लिये भी श्रगम्य है। गीतामें ग्रपनी विभूतियोंका वर्णन करते समय वे स्पष्ट कहते है कि इस सम्पूर्ण जगत्को मैंने अपने एक अंशमे धारण कर रखा है। उन्होने यहाँ तक कह दिया है कि मेरे विना ब्रह्मकी भी कोई सत्ता नहीं है--

> 'ब्रह्मणी हि प्रतिष्ठाहं ममृतस्याव्ययस्य च । बारवतस्य च वर्मस्य सुलस्यैकान्तिकस्य च ॥'

ग्रथांत् मै कृष्ण ही अविनाशी परब्रह्म, नित्य धर्मं श्रीर एक-रस आनन्दका भी एकमात्र आश्रय हूँ।श्रीमद्भागवत् भी कहती है—'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' अर्थात् भगवान् के ग्रन्य श्रवतार तो परमात्माके ग्रंश श्रीर कलामात्र ही हैं, परन्तु श्रीकृष्ण तो स्वयं परिपूर्णतम भगवान् हैं। ये आदिपुष्ण श्रीर श्रीनारायणके भी कारण हैं। महाविष्णु श्रीर नारायण भी उनकी कलामात्र हैं। अतः श्रीकृष्ण हो तत्वस्वरूप और सब अवतारोंके मूल हैं। श्रुति 'रसो वैसः' अर्थात् वह परमतत्व रसस्वरूप ही है—ऐसा कहकर इन्हींको लक्षित कराती है। श्रीवृन्दानमे यह रस ही मूर्तिमान् श्रृंगार कहा जाता है। रसोपासक साधकका ध्येयरूप वह श्रृ गार माधुर्यनिधान श्रीकृष्णविग्रह हो हैं। भगवतत्त्व वास्तवमें एक ही है, किन्तु लीला एव क्रियाओं अनुसार उसके नामरूपात्मक श्रुनेक भेद है।

इस प्रकार पूज्य वावाके साथ हिततत्त्वसम्बन्धी जो परम रस-मयी गूढ वार्ता हुई वह रिसकजनोके आस्वादनके लिये यहाँ उद्धृत कर दी है।



# गोस्वामी श्रीहरिचरणजी पुजारी, वृन्दावन

श्राजसे प्रायः बीस वर्ष पूर्व मैंने श्रपने मित्र श्रीनाथके साथ पहली बार श्रीकृष्णाश्रममें महाराजजीके दर्शन किये थे। इस प्रथम दर्शनमें मेरे चित्तपर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। मैं उस समय मथुराकी एक पाठशालामें पढता था। दैवयोगसे इसके पश्चात् मुभे कई बार श्राश्रममें श्राने श्रीर श्रापके दर्शन करनेका सीभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जितनी बार श्रीमहाराजजीके दर्शन किये उतना ही उत्तरोत्तर मैं उनकी श्रीर खिचता गया। जिस दिन उन्होंने मेरा परिचय पूछा उस दिन तो ऐसा लगा मानो वे मेरेहो गये श्रीर मैं उनका हो गया।

श्रध्ययन समाप्त होनेपर मैं कुछ दिनों खाली रहा। फिर मेरे पिरिचत एक महात्माने कानपुरवाली मांजीके यहाँ मुफे श्रीठाकुर-जीकी पूजापर नियुक्त करा दिया। उस समय मांजीका श्रीमहाराज-जीसे विशेष सम्पर्क नही था। जब उनका सम्पर्क बढा श्रीर श्रीमहाराजजीके चरणोमे उन्होने श्रात्मसमर्पण कर दिया तो मेरे लिये यह नियम हो गया कि मैं नित्यप्रति एक चांदीके लोटेमें श्रापके लिये दूघ ले जाया करूँ। यह सेवा प्राप्त होनेपर मेरे चित्तकी जो दशा हुई उसका वाणीद्वारा वर्णन करना सम्भव नहीं। मुफे ऐसा प्रतीत होता था मानो मुफ साक्षात् श्रीमगवान्की सेवा प्राप्त हो गयी श्रीर मेरा मानव-जीवन सफल हो गया। मैं श्रीमहाराजजीके श्राश्रमकी श्रीर जो एक-एक कदम उठाता था उससे मुफे बड़ा ही श्रपूर्व श्रानन्द श्रमुभव होता था। उसके परिगामस्वरूप मुफे किसी भी फलकी

इच्छा नहीं थी । वे मेरे इष्टदेवके तुत्य थे। उनकी सेवा प्राप्त हो जाना ही मेरे लिये सबसे बड़ा सीमाग्य था। ग्रँघेरी रात हो अथवा वर्षा था भोले पड़ रहे हो, तथापि किसी भी प्रकारकी बाधा मेरे उत्साहको ढीला नही कर पाती थी। जब में जाता तो श्रीमहाराजजी वड़े प्रेमसे मुसे विठाते, प्रसाद देते, घण्टों मुससे बात करते रहते श्रीर में उनकी चरणसेवा करता। में भपने इस सीमाग्यपर इठलांता था श्रीर श्रपनेको श्रीमहाराजजीका पुत्र समस्रता था। उनका जैसा श्रद्भुत वात्सल्य था उसकी समानता कही हूँ ढ़नेसे भी नहीं मिल सकती। उसमें स्वार्थकी गन्ध भी नहीं थी। केवल देना-ही-देना था, त्याग-ही-त्याग था। इस दूषित जगत्मे ऐसा प्रेम कहाँ ? मैं जैसे ही श्राश्रम-में पैर रखता मुसे प्रतीत होता कि मैं जगत्से बाहर किसी विव्य लोकमें श्रा गया हूं, जहाँ पाप-तापका कहीं लेश भी नहीं है।

वैष्ण्व सम्प्रदाय श्रीर गोस्वामियों में खान-पानका बहुत विचार होता है । पहले में भी श्रीमहाराजजीके दिये प्रसादको खाने में सङ्कोच करता था। श्रीमहाराजजी मेरे पीछे मांजीसे कहते, "तेरा पुजारी बहुत श्रच्छा है।" मांजी कहतीं, "सब थारो ही छै।" एक दिन ग्रापने कहा, "तेरा पुजारी मेरा प्रसाद नहीं खाता।" जिस प्रकार माताका हृदय श्रपने वच्चेको कुछ खिलाये बिना ठंडा नहीं होता उसी प्रकार श्रीमहाराजजी भी जब तक श्रपने प्यारे वच्चोंको सुन्दर-सुन्दर प्रसाद खिलाकर तृप्त नहीं कर लेते थे तब तक उन्हें तृप्त नहीं होती थी। मांजीने कहा, "महाराजजी! यह गुसाई है, इनमें खान-पानका बहुत विचार होता है।" फिर मुक्से कहा, "ग्ररे! महाराजके प्रसादमें के हजों छै, यह तो बड़े भाग्यसे प्राप्त होवे छै।" मेरी तो पहलेसे इच्छा थी ही, जरा-सा सहारा मिलते ही

महाराजजीके दिव्य करकमलों हारा प्राप्त हुए प्रसादका भ्रामस्य रोम-रोमसे लेने लगा। उससे केवल रसनाका परितोष भ्रीर शरीर-का पोषण ही नहीं होता था, प्रत्युत हृदय भ्रीर मन भी किसी दिव्य एवं अलौकिक प्रदेशमें पहुँच जाते थे। सचमुच यह भ्रात्माका पृष्टि-कारक भोजन था।

एक दिन मैं दूघ लेकर गया। उस दिन सुखरामजीने कहा, "श्रीमहाराजजीका स्वस्थ्य ठीक नहीं है, ग्राज दूघ रखकर चले जाग्री।" मै दूघ रखकर चला ग्राया। थोड़ी देर पश्चात् ग्रापने सुखरामजी वोले, "महाराज! वह दूघ रखकर चला गया है।" ग्राप सुखरामपर वहुत विगड़े ग्रीर कहा, "तूने जाने क्यों दिया? मेरे पास क्यों नहीं भेजा?" श्रीमहाराजजीका भाव था कि वह इतने परिश्रमसे दूघ लेकर ग्राया ग्रीर यहांसे दिना सम्मान-सत्कार पाये चला गया— यह ठीक नहीं। उनका प्रेम निमानेका स्वभाव कहाँ तक वृर्णन करें? जो दण्डवत्मात्र कर देता उसके हाथ मानो वे विक जाते। परन्तु इतने प्रेमपरवश होनेपर भी थे सर्वथा स्वतन्त्र। मैं जो दूघ लेकर जाता था उसे भी वे स्वयं कभी नहीं पीते थे। तुरन्त पल्दू बाबा ग्रथवा किसी दूसरेको बुलाकर दे देते थे।

श्रपने महानिर्वाणिक दो-तीन दिन पूर्व उन्होंने मेरा हाथ श्रपने हाथमें पकड़ लिया। कैसी रेशमके समान कोमल उन हाथोंकी गदोली थी? उस स्पर्शको में जीवनभर नहीं भूल सकता। वे सुभे नये बन रहे मन्दिरके कमरोंमें, गुफाश्रोमें श्रीर छतपर ले गये श्रीर बोले, "जानता है, यह तेरी मांजीका शंकरजीका मन्दिर है श्रीर यह बहूजीका श्रीराधाकृष्णाका मन्दिर है।" मुभसे पूछा, "तुभे कोई कष्ट

तो नहीं है ? खूव प्रसन्न रहा कर।" मैने कहा, "श्रीमहाराजजी । दस ग्रादिमयोके ग्रधीन रहना पड़ता है, सवकी ग्रलग-ग्रलग प्रकृति है। मन्दिरकी प्रतिष्ठा होनेपर मुभे यहाँकी सेवाके लिये रखकर म्रपने पास वुला लीजिये, तो बड़ा श्रच्छा हो।" श्राप वोले, "ग्ररे! मेरे सामने तो इसकी प्रतिष्ठा होगी नही।" मैंने कहा, "क्यों महा-राजजी! त्रापके सामने इसकी प्रतिष्ठा क्यों नहीं होगी ?" ग्रापने फट प्रसंग वदल दिया और कहा, "देख, तेरी मांजी तो आती ही नही, कब तक आनेको लिखा है ?" मैंने कहा, "महाराजजी ! दस दिनमें श्रानेकी वात है।" ग्राप वोले, "दस दिन बाद ग्रानेसे क्या होता है? मुभसे मुलाकात तो होगी नहीं।" मुभ्ते सुनकर वड़ा याश्वये हुआ कि ऐसा श्रीमहाराजजी क्यों कह रहे हैं ? फिर सोचा, सम्भव है, कहीं वाहर जानेवाले हों। इसके पश्चात् ग्रापने पुनः पूछा, "तेरी प्रीति शंकरजीमे है या श्रीराधाकृष्णमें ?" मैंने कहा, "महाराजजी ! मेरे तो दोनों ही इष्ट हैं, मैं तो दोनों की ही उपासना करता हूँ।" फिर वोले, "मुक्तसे शिवपुराए। ले जाना ग्रीर उसका पाठ करना।" वस, ग्रापने मुभे जिवपुराए। देकर विदा कर दिया। इस घटनाके चार-पाँच दिन प्रश्चात् ग्रापने ग्रपनी लीकिकी लीला समाप्त कर दी । ग्रव मुक्ते ग्रापकी उन वातोंका रहस्य समक्त पड़ा ।

मिन्दर वनकर तैयार हुआ । प्रतिष्ठाका शुभ मुहूर्त श्राया । कितने ही सुयोग्य व्यक्ति पुजारीका पद पानेके लिये उत्सुक थे । मुभे तो स्वप्नमे भी श्राशा नहीं थीं कि मुभे यह सेवा मिलेगी । प्रतिष्ठाके श्रन्तिम समयपर मैं रमण रेतीसे यहाँ श्राया । उस समय माँजीके मुखसे यह सुनकर मेरे श्राव्यर्थका ठिकाना न रहा कि श्रभिषेककी श्रारती थाने करनी छैं। मेरी श्राँखोमे श्राँसू छलछला श्राये श्रीर

श्रीमहाराजजोकी सूर्ति सामने खड़ी हो गयी। इसके पश्चात् क ई पुजारी रखे गये, परन्तु माँजी किसीसे सन्तुष्ट न हुईं। अन्तमें मुफे ही यह सेवा प्राप्त हुई। अब मुफे इहलीकिक और पारलौकिक किसी भी बातकी चिन्ता नही है। मुफे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमहाराजजीने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वे सर्वसमर्थ है, जिसमें मेरा हित होगा वही करेंगे। जब मै ध्यान करने बैठता हूँ तो जिस प्रकार श्रीशंकरजी और श्रीराधाकृष्ण मेरे ध्यानमे आते हैं उसी प्रकार श्रीमहाराजजी आ जाते हैं। मुफे तो उनसे उनका कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता।



# पं० श्रीलदमीनारायणजी शास्त्री, सुनामई

#### प्रथम दर्शन

में खुरजामें सेठ गौरीशंकरजीकी पाठशालामें पढाता था। एक दिन सायंकालमें एन्० आर० संस्कृत कालेजके प्रिसिपल पं० चण्डी-प्रसादजीके साथ बाहर टहलनेके लिये गया । मार्गमें सुना कि उड़िया वावा नामके एक महात्मा ग्राये है, जो बड़े ही त्यागी हैं। मैं उक्त पण्डितजीके साथ उनके दर्शनार्थ गया। स्वामीजी एक चटाईपर मिद्धासनसे वैठे थे। पासमे एक मिट्टीका एक पात्र रखा हुआ था। कुछ वात-चीत प्रारम्भ ही हुई थी कि गौरीशंकरजी स्नागये स्नौर स्वामीजीसे घरपर भिक्षा करनेके लिये प्रार्थना करने लगे। स्वामी-जीने कहा, "मैं इसके लिये वचनबद्ध नही हूँ। भिक्षाके लिये जाते समय जहाँ भिक्षा मिल जायगी वहाँ कर लूँगा।" सेठजीने वग्घी भेजनेके लिये कहा तो मना कर दिया और वोले, "साघुग्रोंको इस प्रकार भिक्षाके लिये प्रलोभित नहीं करना चाहिये।" मैं उनके इस व्यवहारसे वहुत प्रभावित हुम्रा भ्रौर उनके त्यागकी हढता देखकर मन-ही-मन वहुत प्रसन्न हुन्ना । दूसरे दिन जेही संस्कृतके विद्यार्थी भोजन वना रहे थे वहाँ जाकर भिक्षा करली ग्रौर कहीं ग्रन्यत्र विचरनेके लिये चले गये।

### पुत्रदान

कुछ दिनोंके प्रसात् में वहाँसे अलीगढके धमैसमाज कालेजमें पढ़ाने आ गया। एक दिन श्रीस्वामीजी वहाँ आये और छात्रोंसे

. NA 11

पूछने लगे, "तुम्हारे गुरूजी कहाँ हैं ?" छात्रोंने बतलाया कि उन्होंने शहरमें एक मकान ले रखा है, वहीं गये हैं। ग्राप कुछ देर बैठकर वहाँसे चले गये। जब मैं वहाँ पहुँचा तो छात्रोंद्वारा मालूम हुग्रा कि श्रीस्वामीजी ग्राये थे ग्रीर ग्रापको याद करते थे। सुनकर सुभे बहुत दु.ख हुग्रा ग्रीर में ग्रपनेको धिक्कारने लगा कि स्वामीजी यहाँ ग्राये ग्रीर में उनके दर्शन न कर सका। ग्रव क्या करूँ? इतनेमे श्रीमहाराजजीके प्रेमी पं० गोपीरामजीसे मालूम हुग्रा कि ग्रभी बाबा धनीपुरके बागमे, जो ग्रलीगढ़से दो कोसकी दूरीपर है, ठहरे हैं। मै प्रातःकालही वहाँ पहुँच गया। पं० शिवरामजीने बताया कि स्वामीजी तो मानो तुम्हारी ही प्रतीक्षामें बड़ी देरसे टहल रहे है, जल्दी मिल लो। मैं जल्दीसे दौडकर गया ग्रीर स्वामीजीके चरण-स्पर्शं किये।

"श्रच्छा, पण्डितजी ! तुम ग्रा गये" यह कहते हुए ग्राप चल दिये। मानो मुक्ते किसी एकान्त स्थानको ले जा रहे हों। मैं तो ऐसा चाहता ही था। कुछ दूर चलकर सड़कके किनारे बैठ गये। मैंने अपना दुपट्टा बिछाना चाहा, परन्तु मना कर दिया। फिर छात्रोंकी संख्या श्रीर प्रबन्ध ग्रादिके विषयमें पूछा। इस प्रकार कुछ देर बातचीत हो लेनेपर मेरे बिना पूछे ही ग्राप बोले, "कोई पुत्र है ?" मैंने कहा, "नहीं" तो कहने लगे, "एक पुत्र तो होना चाहिये।" ऐसा दो-तीन बार कहा। मैंने इसे वाबाका ग्राशीर्वाद समका ग्रीर ध्यानमें रख लिया। घर लौटनेपर गृहिग्रीसे भी कहा। उसके ठीक एक वर्ष प्रधात् मेरे एक लड़का हुग्रा। वह ग्रभी तीन-चार महीनेका ही था कि स्वामीजी पुनः ग्रलीगढ़ पघारे। मैं बौहरेके बगीचेमे दर्श-नार्थ गया ग्रीर चरग्रस्पर्श करते ही ग्राप बोले, "पण्डितजी! बञ्चा

श्रच्छा है ?" मैं हाँ कहकर बैठ गया श्रीर सोचने लगा कि स्वामी-जीसे बच्चा होनेकी बात विसने कह दी ? श्रभी तो वह तीन-चार महीनेका ही हुआ है। श्रीर इस बीचमें मेरा मिलना भी नहीं हुआ। इत्यादि।

इसके तीन-चार वर्ष वाद श्रीस्वामीजी मानिकचौकमें श्राये। वहाँ मेरी लड़की लड़केको लेकर गयी। लड़केके चरणस्पर्श करनेपर श्राप वोले, "क्यों भाई ? पण्डितजी श्रच्छे है ? कहाँ गये हैं ?" गोपीलालने पूछा कि श्रापने इस वच्चेको कैसे पहचाना, तो वोले, "इसके चरण छूनेके तरीकेसे मैने जान लिया कि यह पण्डितजीका लडका है।"

### मेरी शिथिलता ग्रीर पुत्रशोक

श्रव लड़का चौदह वर्षका हो चुका था। मैं एक बार महराज-जीके दर्शनार्थ वाँधपर गया। श्राप एक वृक्षके पास खड़े थे। मुफे चरणस्नर्श करते देखकर कहने लगे, "श्ररे! पण्डित श्रालसी हो गया।" इसका श्रीर कोई तात्पर्य तो मै समक्ष नही सका, केवल यह समक्षकर सन्तोष कर लिया कि पहले मैं गायत्रीका जाप करता था वह श्रव छोड़ दिया है, इसीसे स्वामीजीने ऐसा कहा है।

इसके छ महीने वाद लडकेका देहान्त हो गया । उस दु. खित अवस्थामें मैंने कर्णवास जाकर स्वामीजीका दर्शन किया । मुभे शोकाकुल देखकर आप वोले, "पण्डितजी ! तुमको पुत्रका वड़ा शोक है।" यह वाक्य आपने दो वार कहा। मैं वोला, "महाराज ! ऐसा तो मुभसे वहुतोने कहा है। अब मुभे पुनः शोक न हो—ऐसा कोई उपाय हो तो वतलाइये।" यह सुनकर आप कुछ देर चुप रहे। फिर वोले, "कठिन है।" मैंने आग्रहपूर्वक कहा, "कितना ही कठिन

11

Ыİ

티

तर्

a٤

龍馬市

K

हो, मैं अवस्य करूँगा। आप परीक्षा कर लीजिये।" तब आपने मुभे वृत्दावन आनेकी आज्ञा दी।

### साधन श्रीर शान्ति

कुछ दिनों बाद मै वृन्दावन पहुँचा। महाराजजीने मुक्ते गुफामे ले जाकर सिद्धासन बतलाया ग्रीर ग्राज्ञा दी कि तीन महीने तक इसका श्रभ्यास करो । जब तीन घटेका श्रासन सिद्ध हो जाय तब फिर ग्राना। मै लौट ग्राया ग्रौर पूरे तीन घंटेका ग्रासन प्राप्त करके फिर पहुँचा। ग्रवकी बार श्रीमहाराजजीने मेरी पसलीमे श्रॅंगुलीसे परीक्षा करके मुक्ते प्रागायाम बतलाया श्रीर तीन महीने बाद पुनः ग्रानेको कहा । इस प्रकार प्रागायामका ग्रभ्यास करनेसे मुभे खुरकी बढ़ गयी श्रीर हाथ सूजे हुए-से प्रतीत होने लगे। मैं फिर स्वामीजीके पास पहुँचा । ग्रबकी वार ग्रापने उसकी ग्रीषिघ वत-लायी और आश्वासन प्रदान करते हुए केवली कुम्भकका भ्रम्यास करनेकी म्राज्ञा दी। म्रभ्यास करते-करते जब दस मिनटसे ऊँचा कुम्भक हो गया तो भी मुभे शान्तिके दर्शन न हुए। तब तक श्रीमहा-राजजीने अपनी ऐहिक लीला संवरण कर ली। इस घटनासे मै दु.ख से व्याकुल हो गया। ग्रव मै कहाँ जाऊँ? एक दिन जबमें बहुत व्याकुल हो रहा था मुक्ते स्वप्नमें महाराजके दर्शन हुए। आपने आज्ञा की कि शरीरसे पृथक्ताका अनुभव करते हुए अभ्यास करो। इससे शान्ति प्राप्त होगी । मैंने इस ग्राज्ञाका पालन किया ग्रीर उससे मुभे शान्ति एवं प्रसन्नतो प्राप्त हुई ।

-CB065>-

# प० श्रीभगवद्दासजी, सेहता (श्रागरा)

#### प्रथम दर्शन

प० श्री शिवदयालुजी कभी-कभी हमारे गाँवकी श्रोर श्राया करते थे। वे स्कूलोमे प्राय. ब्रह्मचर्यपर भाषण दिया करते थे। इससे उनके साथ मेरा पिरचय हो गया। वचपनसे ही सन्त-महात्माश्रोमें मेरी प्रीति सदासे रही है। वागमें वैष्णव संत प्रायः श्राया ही करते थे। पं० शिवदयालुजी कभी-कभी कहा करते थे कि मै तुम्हें एक ऐसे महात्माके दर्शन कराऊँगा जैसा तुमने कभी न देखा होगा। उनके इन वाक्योंसे मेरे मनमें श्रीमहाराजजीके दर्शनोकी उत्कण्ठा जागृत् हुई।

जाड़ेकी ऋतु थी। पं० शिवदयालुजीके साथ गजाधरसिंह ग्रौर
मैं श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थं रामघाट गये। परन्तु वे हमारे पहुँचनेसे
पूर्व ही दवतरा चले गये थे। ग्रतः हम लोग विहारीजालको साथ ले
वहाँसे दवतरा चले गये। वहाँ एक ग्रामके वगीचेमे ग्राम्रवृक्षके नीचे
मूर्तिमान् रान्तरसके समान मैंने श्रीमहाराजजीके दर्शन किये। वे
समाधिस्थ योगिराजके समान निश्चल ग्रासनसे विराजमान थे।
भापए। वहुत कम करते थे। किसीने कोई प्रश्न किया तो संक्षेपमें
सारगित उत्तर देकर मौन हो जाते थे। मेरे सामने ही किसी
विभागके एक ग्रफसरने ग्रापसे कुछ प्रश्न किया। उसका उत्तर
श्रीमहाराजजीने थोड़ेहीमे उनके घरकी ग्रप्रकट वातें वताते हुए इस
ढंगसे दिया कि वे चिकत रह गये ग्रौर मेरे चित्तपर भी उसका वड़ा
प्रभाव पड़ा।

17.

1

Ŧ.

को ्

44

î (

計

Ìή

| |

京

بن

Į.

19

जिस समय वहाँ पहुँचकर हम लोगोंने श्रीमहाराजजीको साष्टाँग प्रणाम किया उसी समय मुक्ते देखकर वे बोले, "यह लड़का कीन है ?" पं० शिवदयालुने उत्तर दिया, "श्री भगवन् ! यह वही लड़का है जिसके यहाँ मैं जाया करता हूँ ।" तब श्रीमहाराजजी बोले, इसको पहले क्यों नहीं मिलाया ?" रात्रिको शयनके समय मैने प्रार्थना की, "महाराजजी ! कभी हमारे यहाँ पधारनेकी कृपा करें।" तब श्राप बोले, "ग्ररे ! मुक्ते तो वह स्थान बहुत ग्रच्छा लगता है, मै वहाँ ग्रवश्य चलूँगा।" मुक्ते उस समय ऐसा भान हुग्रा मानो वहीं श्राप उस स्थानको देख रहे हैं, जो सर्वथा सत्य ही था। दूसरे दिन जब ग्राप दवतरासे नरवरको चले तो मैंने देखा कि सैकड़ो स्त्री-पुरुष रोते हुए ग्रापके साथ चल रहे हैं, लौटानेपर भी कोई लौटना नहीं चाहता। इस हश्यका मेरे चित्तपर वड़ा प्रभाव पड़ा।

दबतरामें ही मुक्ते श्रीमहाराजजीने श्राज्ञा दी कि तुम समर्थ गुरु रामदासजीका दासवोध अवश्य पढ़ना। पर पता भूल जानेके कारण में उसे न मेंगा सका। ठीक एक वर्ष पश्चात् जव मैंने हाथरसमें श्रापके दर्शन किये तो मुक्तसे यह पूछे बिना ही कि तुमने दासबोध मेंगाया या नहीं श्राप निश्चयात्मक शब्दोंमें बोले, "ग्ररे! तुमने दासबोध नहीं देखा?" मैंने कहा, "महाराजजी! में उसका पता भूल गया।" बोले, "ग्ररे! उसका पता क्या है—चित्रशालाप्रेस पूना।" मैंने वहीसे पत्र लिखा ग्रीर पुस्तक श्रा गयी। उसका स्वाध्याय करने से मेरे जीवनकी ग्रनेक ग्रन्थियाँ खुल गयीं।

इसके कुछ वर्ष पीछेकी बात है, मेरे यहाँ वर्षा नहीं हुई, दुर्भिक्ष पड़ गया। ग्राविक संकटके कारण मेरा चित्त चिन्तित रहता था। एक दिन मैने दासबोध उठाया ग्रीर स्वाभाविक ही उसे खोला। जो सामने ग्राया उसे पढ़ने लगा। उसमे लिखा था—'जो भविष्यमे ग्राने वाली विपत्तिको याद करके दु.खी होता है वह भी एक मूर्ख है। उसका भगवान्में विश्वास नहीं है।' इस प्रसंगको पढ़कर मेरी प्रसन्त्रताका ठिकाना न रहा। मेरी चिन्ता जाती रही ग्रीर वे संकटके दिन निश्चिन्त ग्रवस्थामे वीत गये।

### सेहतामे

दुर्ववसे मेरे पिताजीका पहले कुछ ऐसे साधुर्ग्रोंसे सम्पर्क हो गया या जिनके कारण साधुग्रोंके प्रति उनकी ग्रश्रद्धा हो गयी थी। इसके ग्रितिरक्त उन्हें तम्बाक्तका ग्रत्यन्त व्यसन था। दालानमें तीन-चार हुक्के सदैव टँगे रहते थे। ब्राह्मणोंका ग्रलग, ठाकुरोंका ग्रलग, ग्रहीरोंका ग्रलग, ग्रांर ग्रपना ग्रलग। प्रतिदिन सब मिलाकर प्रायः एका सर तम्बाक्तका खर्च था। उनका दालान क्या था मानो तम्बाक्तका ग्रह्मा था-। इघर श्रीमहाराजजी तम्बोक्त पीनेवालोसे इतनी घृणा करते थे कि उनसे ग्रपने चरण भी स्पर्श नहीं कराते थे। रात्रिके समय ग्रन्थकारमें भी यदि कोई तम्बाक्त पीनेवाला ग्रा जाता तो वे कह देते, "ग्ररे कौन तम्बाक्त पीनेवाला ग्रा गया, मेरा जी घवराता हे।" श्रीमहाराजजीको में ग्रपने यहाँ लानेके लिये ग्रत्यन्त लालायित था, परन्तु पिताजीकी दशा देखकर उरता भी था।

श्राखिर दिसम्बर सन् १६२५ को दबतरावाली प्रार्थनाके श्रनुसार सन् १६२७ ई० मे श्राप मेरे यहां सेहता पछ।रे। श्रापके श्रागमनसे मुभे जो हर्ष हुग्रा उसका क्या वर्णन करूँ ? विचित्र वात तो यह हुई कि मेरे पिताजी भी, जो संतोमे वहुत श्रश्रद्धा करने लगे थे, श्रापमे वड़ा प्रेम रखने लगे। उनका तम्बाक्तका गढ़ भी दूट गया। पिताजीकी श्रायु इस समय प्राय. ६५ वर्षकी थी। किन्तु श्रीमहाराज-

जीके दर्शन, भाषणा और सत्सगका उनपर ऐसा विलक्षणा प्रभाव पड़ा कि इस अत्यन्त वृद्धावस्थामे भी उन्होंने तम्बाक्तको ऐसा त्यागा कि बादमे यदि उनके पास बैठकर कोई तम्बाक्त पीने लगता तो वे यह कहकर उसे हटा देते कि मुभे इसकी गन्ध नहीं सुहाती। इस घटनासे मुभे श्रीचैतन्य महाप्रभुके वचन याद ग्राते है, कि जिसके दर्शन और भाषणामात्रसे दुर्गणा छूट जायँ वह उत्तम भवगद्-भक्त है।

इन्ही दिनो मास्टर चिरक्षीलाल भी अपनी मास्टरमण्डलीके साथ आये। पहले ये आर्यसमाजो थे, सनातनधर्मसे इनका कट्टर विरोध था। किन्तु श्रीमहाराजजीने प्रथम मिलनमे ही उनपर ऐसी कृपा की कि वे सदाके लिये आपके ही हो गये और उसके परिगाम-स्वरूप आज हम उन्हें सन्तरूपमे देखते है।

सेहतामे श्रीमहाराजजीने रामायणमण्डल ग्रीर सकीर्तनमण्डल-की स्यापना की । सब वालकोको नित्यप्रति रामायणका पाठ तथा संकीर्तन करनेकी ग्राज्ञा दी । विशेष व्यक्तिग्रोको गीतापाठ भी बत-लाया । इससे सत्सगादिमे हम लोगोकी ग्रच्छी रुचि बढ़ी । उन दिनों लड़ने-लड़ानेमें विशेष रुचि लेनेके कारण हम लोग घी-दूधका सेवन ग्रीधक करते थे । पाव-डेढपाव घी ग्रीर सेर-डेढसेर दूध नित्यके भोजनमें रहता था । श्रीमहाराजजीने यह घी-दूधका सेवन कम करा दिया । यहाँकी संकीर्तनमण्डली कर्णवास-रामघाट ग्रादि स्थानोंमें भी, जहाँ-कही उत्सव होता था, जाती थी । एक बाल-मण्डलोकी भी स्थापनाकी गयी, जिसमें डालचन्द ग्रीर बंगाली ग्रादि बालक थे।

एक बार श्रीमहाराजजीने हमसे श्रीरामायगाजीके एक-सौ-श्राठ

पाठोंका नियम कराया श्रीर श्राज्ञा दी कि जिसकी जिस वस्तुमें सवसे श्रिधक रुचि हो एक वर्षके लिये वह उसी वस्तुको छोड़ दे। उन दिनों हमे मीठा श्रिधक प्रिय था। श्रतः एक वर्षके लिये मीठा खाना छुड़वा दिया। इसके सिवा गहेपर सोना श्रीर रजाई श्रोढना भी छुड़वाया।

## सेहतामें दूसरी बार

दूसरी वार सन् १६३१ के चैत्र मास मे श्रीमहाराजजी सेहता पघारे ग्रीर यहाँ प्रथम वार रामनवमीका उत्सव मनाया गया। इससे पूर्व एक पण्डितजीके साथ रामाय एके विषयमे कुछ विवाद हुआ करता था। पण्डितजी कहते थे कि रामायण एक उत्कृष्ट काव्य है श्रीर मेरा पक्ष या, रामायस मन्त्ररूप है। उसकी चीपाइयोंका जप करके अनेकों भक्तोंने फल प्राप्त किये हैं, वह काव्य नही है। एक वार कुछ भावुक भक्तोके समक्ष यह विवाद हुआ। उन्होने भी मेरे ही मतका समर्थन किया । इससे पण्डितजी कुछ संकुचित हो गये। जव श्रीमहाराजजी पधारे तो उन्होंने उनसे भी यही प्रश्न किया। उत्तरमें श्रोमहाराजजीने दोनोंहोकी बातों का समर्थन किया। वे वोले, "साहित्यिकोंके लिये रामायरा एक उच्चकोटिका काव्य है श्रीर भक्तोके लिये वह मन्त्ररूप है ।" पण्डितजीने पूछा, "सच्ची वात क्या है ?" महाराजजीने कहा, "दोनों ही वात सच है।" तव पण्डितजीने हम दोनोके विवादकी वात स्पष्ट कह दी । उनके चले जानेपर श्रीमहाराजजीने मुभसे एकान्तमे जो वचन कहे वे स्वर्णा-क्षरोमे लिखने योग्य हैं। मेरे चित्तपर उनका वड़ा प्रभाव पड़ा। वे वोले, "तू भक्त वनता है ग्रीर जीत चाहुता है। भक्तका स्वभाव तो ऐसा होता है कि उसके पास जो कोई जिस अभिलापासे ग्राता है

उसकी वही कामना वह पूरी कर देता है। तुमसे पण्डितजी विवादमें जीत ही तो चाहते थे। उनकी इच्छाके विपरीत तुमने उन्हें जीतनेकी इच्छा क्यों की ? विवादमें जीतनेपर तुम्हें अभिमान होगा और उन्हें दु:ख। यह क्या भक्तका लक्षरण है ?" मेरे हृदयने स्वीकार किया कि श्रोमहार।जजीने एक बहुत ऊँची बात कही है।

इस द्वितीय ग्रागमनमे श्रीमहाराजजीने नये बगीचेकी नीव डाली। इस बागको लगानेकी ग्राज्ञा ग्रापने मुक्ते श्रनूपशहरमें दी थी। मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया था। परन्तु घरकी स्थिति ऐसी नहीं थी। बाग लगानेके लिये पैसेकी ग्रावश्यकता थी ग्रौर पैसा मेरे पास था नही। यह बात मैंने वहाँ प्यारेलालजीसे कही थी वे वोले, ''जब महाराजजीने ग्राज्ञा दी है तो बाग लगा हुग्रा ही समभो, पैसेकी चिन्ता छोड़ो''। हुग्रा भी ऐसा ही। घर ग्रानेपर मुक्ते ग्रप्रत्याशित रूपसे दो हजार रुपये प्राप्त हो गये। जिस कुऐंका श्रीमहाराजजीने मुहूर्त्त किया उसका जल श्रत्यन्त मीठा निकला। वह एक सप्ताहमें ही तैयार हो गया ग्रौर बागके सब बृक्ष भी थोड़े ही दिनोंमें फल देने लगे।

जिस दिन श्रीमहाराजजी जाने लगे पिताजीने उन्हें ग्रातम-समर्पेग किया और फिर हम तीनों भाइयोंको भी उन्हें समिपत कर दिया। हम सबके सिरपर हाथ फिरवाया और कहा, "महाराजजी! ग्रब मैं ग्रधिक दिन नही जीऊँगा। ये सब बालक ग्रापके हैं, ग्रापको समिपत है।" इसके दो महीने परचात् पिताजीका देहान्त हो गया। श्रीमहाराजजीके विदा होनेके परचात् उन्होने सांसारिक चर्चा एक-दम छोड़ दी ग्रीर ग्रन्तमें श्रीमहाराजजी तथा भगवान् का चिन्तन करते हुए ही प्राण-परित्याग किया।

इस वार श्रीमहाराजजीने लगातार पैतालीस दिनतक मेरे ही घर भिक्षा की। यह उनकी ग्रपार ग्रनुकम्पा थी। सामान्तया वे एक-दो दिनसे अधिक किसीके घर भिक्षा नही करते थे। इस बार सेहतामे लगातार डेढ मास तक सत्संग एवं कथा-कीर्तनका क्रम रहा । लोगोने श्रोमहाराजजीके दर्शन श्रीर सम्भाषराका श्रनुपम लाभ उठाया श्रीर उनके उपदेशोसे प्रभावित होकर श्रनेकों नर-नारी भजन-ध्यानादिमे प्रवृत्त हुए। ग्रव जब वे जाने लगे तो विदाईका ग्रद्भुत दृश्य उपस्थित हुग्रा। विशारदजी ग्रापको मिढ़ाकुर ले जा रहे थे, साथमे १५-२० साघु-संत ग्रीर भक्तजन थे। उस समय ठीक वैसा ही हश्य वन गया जैसा श्रीवृत्दावनसे श्रक्रू रहारा श्याम श्रीर वलरामको मथुरा ले जाते समय वना था। श्रनेको व्यक्ति रुदन कर रहे थे श्रीर श्रनेको मूर्छित पड़े थे। सारा गाँव घरोंको सूना छोड़कर ग्रापके पीछे, लग गया, किसीको घर लौटने की मुधि नही थी। गाँवसे एक मीलतक सभो लोग रुदन करते आपके पीछे चले गये। यह दृश्य देखकर पथिक लोग स्तम्भित रह जाते। आखिर, सबको विलाप करता छोड़ कर ग्राप मिढाकुर चले गये।

लोग ग्रपने-प्रपने घरोको लौटे । सवका हृदय सूना-सूना हो गया ग्रीर चित्त व्याकुल । जैसे-तैसे रात्रि व्यतीत कर प्रातःकाल हम लोग मिढ़ाकुर पहुँचे । वहाँ श्रीमहाराजजीका पूजन किया ग्रीर दिनभर ठहर कर सायंकालको पुन सेहता लौटे । इसके पश्चात् सन् १६३६ में तीसरी वार श्रीमहाराजजी सेहता पघारे थे । उस समय प्राय. एक मास तक ग्राप वहाँ विराजे।

## कुछ स्मरगीय प्रसंग (१)

एक बार हम लोग बाँधके उत्सवमे गये। वहाँ श्रामहाराजजीने मुक्ते तथा गजाधरिंसह ग्रादि कुछ साथियोको श्रीगंगाजीमें खड़ा करके 'मंगलभवन ग्रमंगलहारी द्रवहु सो दसरथ ग्राजर बिहारी' इस सम्पुटके साथ श्रीरामचिरतमानसके एक सौ ग्राठ पाठ करनेका संकल्प कराया। इस पाठके फलस्वरूप मुक्ते स्वप्नमें श्रीहनुमानजी ग्रीर श्रीविश्वनाथजीके दर्शन हुए। इसके पश्चात् मेरी माताजी बीमार हो गयो। तब श्रीमहाराजजीने मुक्ते सूचना भेजी कि माताकी सेवा-सुश्रूषा खूब करना, परन्तु चिन्ता न करना। ग्रब उसका शरीर नहीं रहेगा। ठीक वैसा ही हुग्रा। माताजी स्वर्ग सिधार गयी। इस प्रकारकी ग्रनेक घटनाग्रोंसे मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि श्रीमहाराजजीको भविष्यकी घटनाग्रोंका ज्ञान हो जाता था।

(२)

एक बार श्रीमहाराजजी बुलन्दशहरसे खुरजा जा रहे थे। ग्रमेकों भक्त साथ थे, मै भी था। रास्तेमे नहरके किनारे बैठे थे। मैने कुछ प्रश्न किये। ग्रापने उनके उत्तर दिये ग्रौर फिर बोले, "जो गुरुसे प्रश्न करता है वह गुरुको जीव समभता है। भक्तको प्रश्न करने की ग्रावश्यकता नहीं। इष्टदेव स्वयं उसके हृदयमें उत्तर देकर समाधान कर देते है।" उसी समय मैंने निश्चय किया कि श्रव ग्रागे मै श्रीमहाराजजीसे कोई प्रश्न नहीं करूँगा। उसके बाद वे ऐसी लीला करते कि जब मेरे मनमे कोई प्रश्न उठता ग्रौर मै उनके पास जाता, पर पूछता कुछ नहीं, तो उसी समय उपस्थित समाजमेंसे कोई व्यक्ति मेरे मनके प्रश्नको ही पूछ बैठता ग्रौर श्री- महाराजजी उसका उत्तर देकर मुक्से पूछते, "क्यों भगवद्दास! ठीक है न?" मेरे मनका समाधान हो जाता, अब उन्हें क्या उत्तर देता। उनकी योगशक्तिकी महिमा समक्षकर मुसका देता और चिकत हो जाता। ऐसी घटनाएँ दस-वीस बार नहीं सैकड़ों वार हुई हैं। ऐसी योगशक्ति अन्यत्र मिलनी कठिन ही है।

(₹)

एक वार मुक्ते संग्रहिणोकी बीमारी हुई। दवा बहुत की, परन्तु ग्रच्छा न हो सका। उसके कारण कई महीनेतक श्रीमहाराजजीके पास भी न जा सका। सोचता रहा—'ग्रच्छा होनेपर ही दर्शन करूँगा। रुग्णावस्थामें वहाँ जानेसे तो सेवा करनेके स्थानमें सेवा लेनी ही पड़ेगी।' ग्रन्तमें मेरे गाँवके एक भक्तद्वारा श्रीमहाराजजीने कहलाया, "वह दवा करके ग्रच्छा होना चाहता है, दवा करके क्या ग्राजतक कोई ग्रच्छा हुग्रा है ?" इसे श्रीमहाराजजीकी ग्राज्ञा समक्तकर में उसी ग्रवस्थामें वृन्दावन पहुँचा। वहाँ मुक्ते भण्डारके निरीक्षणकी सेवा मिली। श्रीमहाराजजी ग्रपने हाथसे मुक्ते जो प्रसाद दे देते थे वही में पा लेता था। वस, तभीसे घीरे-घीरे मेरा स्वास्थ्य सुघरने लगा ग्राँर कुछ ही दिनोंमें पूर्ण स्वस्थ हो गया।

(8)

अनूपगहरमें श्रीमहाराजजीके एक प्रेमी भक्त थे। उनका अन्तिम समय समीप श्राया। श्रीमहाराजजीने उनसे पूछा, "तुम्हारे मनमें कोई संकल्प तो नहीं है?" भक्तने कहा, "महाराजजी! श्रमुक व्यक्तिके इतने रुपये मेरे ऊपर ऋण हैं, इसी वातका ख्याल है।' श्रीमहाराजजीने उस ऋणदाताको वहीं वुलाया श्रीर बोले, "तू श्राब श्रपना ऋण मुभे वे दे। इसका भार मुभपर है।" श्रीर फिर ऋगा- दातासे कहा, "तुम्हारे इतने रुपयेका ऋगा ग्राजसे मुभपर है, इसे
मै दूँगा।" इसके कुछ दिनों बाद उस भक्तका देहान्त हो गया।
इस प्रकार स्वयं कष्ट उठाकर भी ग्राप भक्तोंका दुःख दूर कर
देते थे।

(x)

पहले मैं मुकदमों में बहुत उलका रहता था। श्रीमहाराजजी खुरजामें विराजमान थे। मैं उनके दर्शनार्थं गया। श्राप बोले, "भगवद्दास! तुमने बहुत मुकदमे जीते हैं, दो-एक हारा भी? श्रव कवतक मुकदमे लड़ता रहेगा? यह मानवजीवन दूसरोंसे लडते रहने के लिये ही थोड़े है?" मैने कहा "महाराजजी! मैं किसीसे मुकदमा लड़नेकी नीयत नहीं रखता। पर लोग लड़ा-भिड़ा देते हैं। गांवमें एक पटवारी ऐसा है कि उसने घर-घरमें फूट डाल रखी है। यदि वह बदल जाय तो सारा क्रगडा समाप्त हो जाय।" तब श्राप बोले, "श्ररे! वह तो बदल जायगा।" फिर मैने सोचा यदि श्रीमहाराजजीकी ऐसी ही श्राज्ञा है तो श्राजसे ही मुकदमेवाजी क्यों न छोड़ दी जाय। श्रीमहाराजजीकी बात सच हुई। वह पटवारी मेरी श्रमुपस्थितमें ही बदल गया। तबसे सामान्य वातोके सिवा मुकदमेवाजीकी नौवत कभी नहीं श्रायी।

(६)

एक बार श्रीमहाराजजी बोले: "भगवद्दास ! मुभे खिलानेवाले बहुत तंग करते हैं।" मैंने कहा, "श्रापको श्राग्रह कराकर खानेकी भादत पड़ गयी है। श्राप हरेक चीजको मना कर देते हैं। जो चीज श्रनुकूल हो, पसन्द हो उसे बता दिया करें तो खिलानेवाले जान जायँगे कि श्रमुक चीज श्रनुकूल है श्रीर श्रमुक प्रतिकूल। फिर वे

श्राग्रह नहीं करेंगे।" तब श्राप वोले, "तुम विश्वास नहीं करोगे। मै भगवान्की साक्षी करके कहता हूँ कि मुक्ते किसीभी पदार्थको खानेकी रुचि नहीं होती। पहले साग खानेकी रुचि श्रवश्य हुश्रा करती थी। तब मैंने भगवान्से प्रार्थना की श्रीर वह रुचि भी जाती रही।" तात्पर्य यह कि श्रापका खान-पानका व्यवहार परेच्छासे ही होता था।

## लीलासंवरणके वाद

सं० २००५ वि० की चैत्र दृष्णा १४ को श्रीमहाराजजीने लीला संवरण की। उसके पाँच वर्ष पीछे की वात है। बागमें जलकी कमी रहती थी। इसीलिये कुएँमें जलके लिये इख्जिन लगानेका संकल्प हुग्रा। फाल्गुन सं० २०१० की जिवत्रयोदशीको इख्जिन लगानेका कार्य पूरा हुग्रा ग्रीर प्रथम जल निकला। मैंने उस जलको श्रीमहाराजजीके भावसे शिवजीपर चढाया। उसी रात्रिको स्वप्नमे श्रीमहाराजजीने दर्शन दिया ग्रीर वोले, "भगवद्दास! ग्रव तू क्या चाहता है?" उस समय ग्राप बड़े प्रसन्न थे ग्रीर रोमख्चित हो रहे थे। उन्हे प्रसन्न देखकर मुक्ते भी बड़ी प्रसन्नता हुई ग्रीर रोमाख्च हो ग्राया। मैंने कहा, "भगवन् । मै तो केवल ग्रापके श्रीचरणोका ग्राश्रय चाहता हैं। ग्रीर किसी लोकिक वस्तुकी मुक्ते इच्छा नहीं है।"

इससे भी पहलेकी एक घटना है। श्रीमहाराजजीको लीला-संवरण किये माढे तीन वर्ष वीत चुके थे। सन् १६५२ के ग्राञ्विन मासमे नेरा लडका प्रेमचन्द वीमार पडा। उसे तीन बीमारियाँ एक साथ घेरे हुए थी—(१) हर समय बुखार वना रहता था, (२) दस-दस पन्ट्रह-पन्द्रह मिनटपर दस्त ग्राते थे ग्रीर (३) वार-वार मूर्च्छा हो जाती थी। मैं डाक्टरी चिकित्सा करा रहा था, परन्तु उसपर दवाका कोई प्रभाव नहीं होता था। देखते-देखते दस-बारह दिनके भीतर प्रेमचन्द एकदम चारपाई से लग गया। शौचादि भी उसे चारपाईपर ही कराना पड़ता था। घरके सभी लोग ग्रत्यन्त चिन्तित थे। होते-होते एक दिन हालत बहुत बिगड़ गयी। श्राघी राततक सारा परिवार उसकी चारपाईको घेरे बैठा रहा। सबको यही ग्राशंका थी कि प्रेमचन्दके लिये ग्राजकी रात निकलनी कठिन ही है।

जव हम एक वार भी श्रीभगवान् या किसी संतको श्रात्म-सम-पैरा कर देते हैं तो फिर यह श्रावर्क नहीं होता कि उनसे प्रार्थना करनेपर ही रक्षा हो। वे बिना प्रार्थना किये भी रक्षा करते ही हैं। प्रीर जब प्रार्थना करनेपर भी रक्षा न हो तब उसे श्रपना कर्मफल मोग ही समक्षना चाहिये। श्रीभगवान् या संतकी कृपापर श्रविश्वास ाहीं करना चाहिये।

भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी वह काली रात्रि हमारे परिवारके लये कार्लीस्रात्रि बनीहुई थी। ऐसे विकट अवसरपर दयामय प्रभु- स्वयं ही कृपा की। 'प्रणतारितहर विरद सँभारा।' यह किस कार सो सुनिये। रात्रिके चार बजेका समय था। प्रेमचन्दको गिमहाराजजीने स्वप्नमें दर्शन दिया। वे आकर आपके सिरहाने खड़े गिये और उसके सिरपर करकमल फिराते अपनी स्वाभाविक घुर वाणीमें बोले, 'वेटा प्रेम! तू घबड़ा गया। देख, घबड़ा सत। रवाजेपर मुखिया वैद्य खड़ा है। इसका इलाज करा। उससे तू

<sup>\*</sup>ये आगरेके एक प्रसिद्ध वैद्य हैं। क्यमी-क्यभी श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थं या करते थे।

श्रच्छा हो जायगा ।" यह सुनकर प्रेमचन्द गद्गद् हो गया श्रीर उसे रोमाख्न हो ग्राया। उसने दरवाजेकी श्रोर देखा तो उसे मुखियाजी खड़े दिखायी दिये। इतना कहकर श्रीमहाराजजी श्रन्त-र्घान हो गये श्रीर प्रेमचन्दका स्वप्न दूट गया। उसने स्वप्नका सारा वृत्तान्त मुक्ते सुनाया। प्रातःकाल होते ही मैंने एक श्रादमी श्रागरे भेजा श्रीर उनसे स्वप्नकी बात सुनाकर तुरन्त पधारनेको प्रार्थना की।

मुखियाजी कुछ ग्रोपियां लेकर तुरन्त ग्राये ग्रौर मुभसे पूछा ग्राज किस रोगकी दवा दूँ। मैंने कहा, "सबसे पहले मूर्छा रोकनेकी दवा दीजिये। इससे सब घवड़ाते हैं।" उन्होंने दवा दी ग्रौर चौवीस घंटेके ग्रन्दर उसे मूर्छा ग्राना बन्द हो गयी। दूसरे दिन मुभसे उसो प्रकार पूछकर उन्होंने दस्त बन्द करनेकी दवा दी ग्रौर चौबीस घंटेमे उसे दस्त ग्राने बन्द हो गये। इसो प्रकारतीसरे दिन बुखारकी दवा दी गयी ग्रौर केवल एक दिनमें उसका ज्वर निःशेष हो गया। इस तरह तीन दिनमें ही एक-एक दवासे क्रमशः उसके तीनो रोग निवृत्त हो गये। तीसरे दिनकी रातको प्रातः चार बजे स्वप्नमें श्रीमहाराजजीने मुभे दर्शन दिये ग्रौर कहा, "ग्ररे भगवद्दास! ग्राज मुभे यहाँ तीन दिन हो गये हैं, ग्रव मैं जाता हूँ।" मैंने पूछा, "महाराजजी! कहाँ जायेंगे?" वोले, "मैं पुष्कर जा रहा हूँ।" इतना कहकर वह ग्रन्तर्घान हो गये ग्रौर मेरा स्वप्न भंग हो गया।

श्रीमहाराजजीको यह ग्रपार ग्रनुकम्पा ग्रीर उनकी कृपामयी मूर्ति ग्राज ग्राखोमे ग्राँसू लानेका ही काम करती है। जगत्मे ग्रनेकों सत महारमा हैं। वे सभी पूज्यनीय है। पर ग्रपने हृदय की तो दशा ऐसी है कि कही भी जानेको मन नहीं होता श्रीर जाता हूँ तो मन नहीं लगता। लोग न जाने क्या साचते होगे, परन्तु श्रपने हृदयकी तो बार-बार यही ध्वनि निकलती है—

"देव देखि तब बालक दोऊ । ग्रव न श्रांखतर ग्रावत कोछ ।। ग्रस सुभाव कहुँ सुनहुँ न देशी । केहि खगेश रघुपति सम लेखी ॥



ही उपस्थितिमे मन्दिरके जीर्गोद्धारका कार्य ग्रारम्भ हुग्रा । उसके पश्चात् वावा तो ग्रन्थत्र चले गये । प्राय. ग्राठ महीनेमे मन्दिर तैयार हो गया । ग्रव श्रीमहाराजजोके करकमलोद्धारा शिविं जिक्की स्था-पनाका मुहूर्त्त फाल्गुन कृष्णा शिवरात्रि निश्चित् हुई । ग्रापकी ही ग्रुमितिसे मथुरासे देवस्थापन-विधिके ज्ञाता दक्ष पण्डित बुलाये गये । स्थापनाका सम्पूर्ण कार्यभार मैंने श्रीमहाराजजीको हो सोप दिया । ग्रापने पं० सुबोधचन्द्रजोको ग्रपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया । मैंने श्रीमहाराजजीको उज्ज्वल रेशमी वस्त्र घारण कराया, जिसे देख कर ग्राप कह उठे, "ग्राज तो मैं पण्डित हो गया हूँ ।" प्राणप्रतिष्ठाके दिन मन्दिर वेदध्वनिसे गूँज उठा । श्रोमहाराजजीके करकमलोद्वारा विधिपूर्वक लिंगकी स्थापना हुई ग्रीर उनके नामानुसार ये श्रीपूर्णेश्वर महादेवके नामसे प्रसिद्ध हुए ।

श्रीपूर्णेश्वरके निकट ग्रन्य सूर्तियोकी भी स्थापना हुई। उस समय शंकरजीका सुन्दर श्रृंगार किया गया था। छद्रीका पाठ तथा सहस्त्रघाराके जलसे निरन्तर ग्रिभिषेक होता रहता था। श्रीपूर्णेश्वर-जीके सम्मुख ग्रापका भी एक सुन्दर चित्रपट सुशोभित है। प्रार्ग-प्रतिष्ठाके पत्र्यात् श्रीमहाराजजीने ग्रपना रेशमो वस्त्र प्रसादरूपसे मुक्ते ही दे दिया। शिवरात्रिको सारी रात जागरण होता रहा। कीर्तन ग्रीर पदगायन होते रहे तथा किवरत्न पं० ग्रिखलानन्दजीका प्रतिभाशाली भाषण हुग्रा। श्रीमहाराजजी सारी रात एक ग्रासनसे वैठे रहे। इस प्रकार ग्रापकी कृपासे बड़ो घूनधामसे यह कार्य सम्पन्न हुग्रा।

संकटमें सहायता

(8)

सन् १६३० को वात है। श्रोमहाराजजी वृन्दावनमें श्रीजीको

छोटी कुद्धमें विराजते थे। उस समय मेरे बडे दामाद पाण्डेजी सहा-रनपुरमे अत्यन्त रुग्णावस्थामें थे। डाक्टर जोशीकी चिकित्सा चल रही थी। मैं श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ वृन्दावन जानेका निश्चय कर चुका था। उसके एक दिन पूर्व सहारनपुरसे तार मिला—'शीघ्र आग्रो, हालत खराब है।' सगे-सम्बन्धियोंका कहना था कि पहले सहारनपुर जाग्रो, पीछे वृन्दावन जाना। परन्तु मैने पहले वृन्दावन जानेका ही निश्चय रखा ग्रौर श्रीमहाराजजीसे मिलनेपर उन्हें पाण्डेजीका समाचार सुनाया। बावा बोले. "कोई चिन्ता मत करो, कल चले जाना।" ग्रतः रात्रिको श्रीमहाराजजीकी सेवामे रहकर इसरे दिन मैं सहारनपुर पहुँचा।

दूसरे दिन मै सहारनपुर पहुँचा । वहाँ पाण्डेजीकी दशा बहुत खराब देखी । शौच बड़े कष्टसे राद ग्रीर खूनसे मिला होता था । ग्रफरा (पेट फूलना) इतना श्रधिक था कि डाक्टरोंने पेटपर पट्टियाँ चढा रखी थी । बार-बार एनिया द्वारा शौच कराना पड़ता था। तीन-तीन, चार-चार घंटेके अन्तरसे दारुग उदरशूलका ग्राक्रमण होता था। डेढ़ महीनेसे ग्रन्न सर्वथा बन्द था, केवल फलोके रस ग्रौर दूधसे ही निर्वाह हो रहा था। वहाँ पहेंचकर जब रात्रिको मै सोया तो स्वप्नमे वाबाने दर्शन दिया श्रीर वोले, "प्रकीम ग्रीर गुद्ध कुचलाका प्रयोग करो, इससे ग्रच्छा हो जायगा ।" सौभाग्यसे ये दोनों त्रोषिधयाँ मेरे पास मौजूद थी । प्रात.काल मैने इन दोनों स्रोषिधयोंकी एक-एक चावल बराबर मात्रा निश्चय करके दवा तैयार तो कर ली, परन्तु रोगी को देनेमें मेरी बुद्धि सहमत नही हुई । मेरी बुद्धिके अनुसार तो ये दोनों चीजें रोगके सर्वथा प्रतिकूल थीं । इसी सोच-विचारमें सारा दिन बीत गया, परन्तु मै दवा न दे सका। रात्रिके नौ बजे पाण्डेजीने मुभसे पूछा कि भ्राप दवा क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैने उनसे सब बात स्पष्ट कह

दी। पाण्डेजी महात्माश्रोमे श्रद्धा रखते हैं। वे वोले, "यदि किन्ही महात्माने कहा है तो मुक्ते विप भी दे दीजिये।" श्रव मुक्ते चिन्ता करनेका कोई कारण नही रहा। रात्रिको नौ बजे मैंने एक मात्रा श्रोपधि दी। उसके श्राधा घण्टे वाद उन्हे पाँच वार ऐसी श्रपानवायु खुली कि उनका पेट विलकुल हल्का हो गया। तत्पश्चात् वे सो गये श्रोर उन्हे वड़ी गहरी नीद श्रायी। प्रात.काल जगनेपर जहाँ श्रीर दिन एनिमाके द्वारा शौच उतारा जाता था वहाँ स्वयं ही हाजत हुई श्रीर एक मोटी गाँठ निकली। उससे शरीर एकदम हल्का हो गया तथा चित्त प्रसन्न श्रीर शरीर स्वस्थ होने लगा। प्रतिदिन केवल एक वार वही श्रोषधि देता रहा श्रीर उसीसे वे सात-श्राठ दिनोमे पूर्णतया स्वस्थ हो गये। जव मेरे सामने वे सव कुछ खाने-पोने लगे तो मैं चला श्राया।

इस घटनासे यह वात जानी जाती है कि श्रीमहाराजजीको ग्रोषिघयोंका वहुत ग्रच्छा ज्ञान था, जिसे देखकर ग्रच्छे-ग्रच्छे वैद्य ग्रीर डाक्टर चिकत हो जाते थे। परन्तु वे इस वातको किसीपर प्रकट नहीं करते थे ग्रीर न उन्हें इसका ग्रिभमान ही था।

(२)

सन् १६३५ की घटना है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मणवल्लभ मेरठमें चिकित्सा कार्य करते थे। एक दिन उनकी श्री समस्त कार्योसे निवृत्त होकर रात्रिको अपने कमरेमें सोई और प्रातःकाल अचेतन अवस्थामें मिली। माताजीने उसे वहुत जगाया, किन्तु वह कुछ न बोली। आठ-दस दिनतक खाना-पीना आदि समस्त कार्य वन्द रहा। भाईने वहुत कुछ अपनी ही चिकित्सा की। परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ। उसके निमित्त दुर्गापाठ और महामृत्युद्धयका जप भी कराया, सयानों-

Ŧ

1

14.

1

市

桶

THAT'

袖

THE

ह्या।

Ald.

से म्रनेकों उपाय कराये, परन्तु किसीका कोई प्रभाव न पडा । वह दिन-रात चुप पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी । न जाने किस म्राधारपर उसके प्राग् टिके हुए थे।

एक महीने बाद माताजी उसे यहाँ घरपर ले आयी। मैंने भी शिरोविस्त आदि जितने उपाय हो सकते थे वे सभी किये तथा भूतोन्मादादिकी चिकित्सा भी की। किन्तु सभी व्यथं हुआ। उन दिनों श्रीमहाराजजी कर्णवासमे विराजते थे। एक दिन जब मै उनके दर्शनार्थ जाने लगा तो माताजीने उन्हें बहूकी हालत निवेदन करनेके लिये कहा। मैने कर्णवास पहुँचकर उन्हें सब हाल सुनाया। सुनकर आप शांत स्वरमे बोले, "तुम चिकित्सा करो।" मैने प्रार्थना की, "मैने तो जो उत्तमसे उत्तम चिकित्सा हो सकती थी सब कर ली, पर मब निष्फल हुई।" इस पर थोड़ी देरके लिये आप ध्यानमनन हो गये और फिर कुछ भी उत्तर न देकर चुप रह गये। मैने शामको घर लीटकर सब समाचार सुनाया। उससे सबको यह निश्चय हो गया कि ग्रब इसका जीवन समाप्त होनेवाला है।

दस-बारह दिन पश्चात् श्रीमहाराजजी अनूपशहर पधारे श्रीर सीघे मेरे घर चले श्राये। रोगिणी खाटपर श्रचेत पड़ी थी। श्री-महाराजजीने श्रपने हाथके श्रेंगुठे श्रीर श्रेंगुलियोंसे उसके सिर श्रीर गर्दनके पिछले भागको दवाकर कहा, "खडी हो जा।" श्रीर वह तुरन्त चारपाईसे उठकर खड़ी हो गयो तथा कहने लगी, "मै इस जीवनसे श्रत्यन्त दु खी हूँ, मेरा उद्धार करो।" श्रीमहाराजजी बोले, "तेरे सामने चतुर्भुजसूत्ति भगवान् श्रीकृष्ण खड़े है, क्या तुभे उनके दर्शन नही हो रहे?" वह तुरन्त बोली, "हाँ, महाराज! दीख रहे है।" उसी समय उसका कान्तिहीन चेहरा श्रीयुक्त होकर खिल उठा। वह श्रीमहाराजके चरगोंमें गिर पडी। महाराजजीने पूछा, "क्या भोजन करेगी?" वह वोली, "जो ग्राप देंगे।" तब महाराजजीने कहा, "जा, पहले गंगास्नान करके पूर्णेश्वर महादेवके दर्शन कर ग्रा।" जब वह स्नान ग्रीर दर्शन करके लौटी तो श्रीमहाराजजीने उसे ग्रपने हाथसे कटोरेमें दाल-चावल खानेको दिये ग्रीर उसने उन्हें पा लिया।

इसके पश्चात् जब महाराजजी भिक्षा करने के लिये दूसरी जगह चले गये तो मैंने माताजीसे पुछवाया कि उस समय तुभे क्या मालूम हुआ। उसने बताया कि जब मुभे किसीने खडा किया तो मुभे आग लगता हुआ धूआँका पहाड़-सा दिखायी दिया। फिर उसके भीतर एक प्रकाशमय मण्डलमे चतुर्भुज सूर्तिके दर्शन हुए और फिर वहीं मूर्ति मुभे श्रीमहाराजजीके रूपमे दिखायो दी। उसके बाद मै होशमे आ गयी।

(३)

सन् १६४१ के कार्तिक मासकी वात है। मेरे नितम्बके सन्धि-स्थलके दोनों पार्श्वोंमे दो ग्रन्थियाँ उत्पन्न हुईं। प्रारम्भमें पाँच-छः दिन तो कोई कष्ट नहीं हुग्रा; पर पीछे वेदना ग्रारम्भ हुई ग्रीर उसका भयद्धर रूप हो गया। डाक्टरों को दिखानेपर मालूम हुग्रा कि फोड़ा वन गया है, ग्रोपरेशन कराना होगा। मेरी वहिनने ग्रपने लडके को श्रीमहाराजजीके पास भेजकर पुछवाया कि ऐसी दशामें क्या किया जाय। उनसे यह भो कहलाया कि इस समय भैयाका दुर्गापाठ भी छूट गया है। श्रीमहाराजजीने उसे तुरन्त वापिस भेज-कर कहलाया कि वहाँ (ग्रनूपशहर) के डाक्टरोसे चिकित्सा न कराकर दिल्लो चले जायेँ ग्रीर वहीं ग्रोपरेशन करावे। दुर्गासप्त- शतीका पाठ छोड़ें नहीं। चौथे ग्रध्यायमें देवताग्रोंने जो भगवतीकी स्तुति की है वह उन्हें याद ही है। चारपाईपर लेटे-लेटे उसीका पाठ कर जिया करें। भ्रोपरेशन अमुक दिन ग्रमुक समयपर करावे।

श्रीमहाराजजीकी श्राज्ञानुसार मैं तुरन्त कारद्वारा दिल्ली गया। वहाँ डाक्टर पाण्डेने देखकर कहा कि फोडा गुदासे केवल ग्राधा इक्च श्रलग रह गया है। यदि दो दिनकी भी देरी हो जाती तो फिर मेरे हाथकी बात न रहती। ग्राजही ग्रोपरेशन होना चाहिये। पर मैने श्रीमहाराजजीके बतलाये समयपर दूसरे दिन के लिये सहमत कर लिया। नियत समयपर जब मुक्ते मेजपर लिटाया गया तो मैं जीवनसे निराश हो चुका था; ग्रतः मन ही मन श्रीभगवतीकी स्तुति-का पाठ करने लगा। सात क्लोकोंका पाठ कर चुकनेपर मै ईथरके प्रभावसे अचेत हो गया । अचेत होनेके पूर्व एक अलौकिक प्रकाशके श्रन्दर किसो दिव्य मूर्तिने, जिसे मैं ठीक-ठीक पहचान नहीं सका, मुभे गोदमे ले लिया। श्रोपरेशनमे ३५ मिनट लगे। उसके प्रधात् जब मुभे स्ट्रेचरपर कमरेमें लेजाया जा रहा था अचेतावस्थामे ही मैने पुनः पाठ ग्रारम्भ कर दिया ग्रीर दस मिनटतक वह पाठ होता रहा। ज्योंही श्रध्यायकी समाप्ति हुई कि मुभे चेत हो गया श्रीर मैं सबको पहचानने लगा।

इसके चार-पाँच दिन वाद मेरी पत्नी महाराजजीको सब समा-चार सुनानेके लिये वृन्दावन गयी। वहाँ बहिनजी श्रादिसे उन्हें मालूम हुग्रा कि श्रोपरेशनके दिन ११ वजेके पश्चात् श्रीमहाराजजीने कुटियाके किवाड़ वन्द कर लिये श्रोर भिक्षाके लिये कह दिया कि ग्राज मेरी तिबयत ठीक नहीं है। उस दिन प्रायः ढाई घण्टे बाद श्रापने पट खोले थे। हम लोगोंने जव बहुत ग्राग्रह किया तव ग्रापने वतलाया कि ग्राज वैद्यजीपर महान् संकट था। मैंने बहुत सोचा, पर कोई संकल्प उदय नही हुग्रा। ग्राखिर मैंने उन्हें भगवतीकी गोद-मे समिपत कर दिया।

ग्रभी में ग्रस्पतालहीमे था कि वृन्दावन्के गीताजयन्ती उत्सवमें सिम्मिलत होनेके लिये मां श्रीग्रानन्दमयी दिल्ली पघारी। मेरी लड़की उनकी परम भक्ता है ग्रीर वे भी उसपर कृपा करती है। उसने दिल्लीमे माताजीका दर्शन किया ग्रीर ग्रपने ग्रानेका कारण मेरी ग्रस्वस्थताका सब समाचार मांको सुनाया। साथ ही प्रार्थना की कि इस समय वे तो उठ नहीं सकते, परन्तु ग्रापका दर्शन चाहते हैं। मांने कहा, "उनका तो दूसरा जन्म हुग्रा है। मां भगवतीने ही उनके प्राण वचाये हैं। में ग्रमी तो वृन्दावन जा रही हूँ, लौटती वार ग्राऊंगी।" लौटती वार मां कृपा करके ग्रस्पतालमे ही पघारी ग्रीर मुक्ते दर्शन भी दिये।

इन घटनाग्रोसे श्रीमहाराजजीकी योगशक्ति तथा उनकी कृपा-लुताका पता चलता है कि वे समय-समयपर किस प्रकार ग्रपने शरणागतोकी रक्षा करते थे।



# पं० श्रीलालजी याज्ञिक, अनूपशहर

#### प्रथम दर्शन

मै एक दिन मेरिया (भृगुक्षेत्र) में पूज्यपाद श्रीयच्युत मुनिजीके पास ग्राचार्यकृत शतश्लोकी पढ़ रहा था। उसी समय श्रीउड़िया बाबाजी महाराज वहाँ ग्राये श्रीर बैठ गये। पाठ समाप्त होनेपर श्रीयच्युतमुनिजीने मुक्ससे गंगाजीसे कमण्डलु भर लानेके लिये कहा श्रीर पाँच-सात मिनटमे ही मैं गंगाजल भर लाया। उतनी देरमे बाबासे उनकी बाते हो गयी। महाराजने मुक्ससे कमण्डलु लेकर एकान्तमें कहा, 'ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, तू इनसे वात कर ले।" इसके सिवा पाँच-सात मिनटमे बाबासे उनकी जो बाते हुई थी वे भी मुक्से बतायी।

श्रीश्रच्युत मुनिजी कहा करते थे कि मुभे सगुएा-साक्षत्कार नही हुग्रा है। परन्तु बोधवान् पुरुषकी पहचान मुभे है। मै पाँच- प्रात मिनटकी बातसे ही जान लेता हूँ कि यह पुरुप बोधवान् है या नहीं। उन्होंने इसी प्रकार ग्रीर दो पुरुषोंको भा बोधवान् बताकर पुभे उनके पास मेजा था। उनमे से एक थे श्रीज्ञानोजी, जो काशीमे श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरके समीप मठाधीश थे ग्रीर दूसरे थे हरि- वेटुलजी, जो काशीमें ही वरुएाके पास ग्रादिकेशवके समीप वटवृक्षके हपर कुटी बनाकर रहते थे।

तभीसे महाराज श्रोजिंड्यावाबाजीके प्रति मेरी ग्रत्यन्त श्रद्धा ो गयी ग्रीर वह श्रन्ततक वैसी ही बनती रही। पूज्य बावा ज्ञानी थे—यह तो श्री ग्रच्युत मुनिजीसे ही सुना था। इसके ग्रतिरिक्त वे ध्यानी, उपासक ग्रीर मन्त्रशास्त्रके भी ज्ञाता थे। वे कहा करते थे, "भैया, इस समय जो ग्रपनेको ज्ञानी समभते है वे ध्यानकी ग्रावश्य-कता नही मानते, परन्तु प्राचीन महात्मा तो ध्यानका वहुत ग्राग्रह रखते थे ग्रीर मै भी वैसा ही मानता हूँ।" उनके ध्यानकी पद्धित भी विलक्षण थी। मुभे बहुतसे महात्माग्रोंके सम्पर्कमें ग्रानेका सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है। वे ग्रजपा जाप, नाद ग्रथवा साक्षीभावके चिन्तनका उपाय बताते है, किन्तु पूज्य बाबा चित्तवृत्तियोंके साक्षी रहनेके उपायकी अपेक्षा भी देहको हश्यरूपसे देखनेके साधनको विशेष महत्व देते थे ग्रीर यही उनके साधनकी पद्धित थी। 'कल्याण' मे शाग्भवी मुद्राको ही उन्होने ध्यानका सर्वोत्तम उपाय बताया है, जिसके विषयमे उन्होने यह श्लोक उद्धृत किया है—

प्रन्तलंक्ष्यवहिर्हे श्विः निर्मेश्वेन्मेपवर्जिता । मा भवेच्छाम्मवीमुद्रा सर्वेतन्त्रेषु गोपिता॥ क्ष

पूज्य वावा कही भी बैठे हों, श्रिष्ठिकतर ध्यानकी स्थितिमे ही रहा करते थे। मेरा विश्वास है उनकी पद्धितके अनुसार जो साधन करेगा उसे श्रवश्य लाभ होगा। मैंने उनमे श्रासनकी सिद्धि देखी। उन्हे ध्यानावस्थामे भी देखा। उनकी ध्यानमुद्रासे उनके समीप वैठने वाले पुरुपोपर भी प्रभाव पडता था। श्रतः वावा ध्यानिष्ठ ज्ञानी थे श्रौर उनका कथन था कि विना ध्यानिष्ठ हुए ज्ञानिष्ठा नहीं बनती।

वे देवीके उपासक भी थे। वहुत लोग तो थोडी-सी ज्ञानचर्चा

र्वासमें लक्ष्य भीतरकी घोर रहता है, परन्तु निमेपोन्मेपसे राहेस द्राष्ट्र बाहरको ग्रोर रहनी है ग्रीर वह सम्पूर्ण शास्त्रोमें ग्रुप्त शास्भवी मुद्रा है।

सुनकर ही सगुगा उपासना छोड़ देते है, परन्तु वे तो प्रायः म्रन्तिम समयतक दुर्गासप्तशतीका पाठ करते थे। सांसरिक कष्ट पड़नेपर वे लोगोंको दुर्गीके विविध मन्त्रोंका जाप वतलाया करते थे। वम-नोई (जिला ग्रलीगढ़) के ठाकुर साहबके ग्रादिमयोंपर एकबार एक पुरुषको मार डालनेका अभियोग लगा। ठाकुरानीजीकी श्रीमहाराजमे बहुत श्रद्धा थी। उन्होंने ग्रापसे प्रार्थना की। तब ग्रापने श्रीदुर्गाका अनुष्ठान कराया । फलस्वरूप ठाकुरसाहवके आदमी छूट गये और विपक्षियोंको सजा हो गयी। मेरे बच्चोंको भी एक प्राचीन मन्त्रका प्रयोग और दुर्गापाठ करते रहनेका भ्रादेश दे गये हैं। श्रीवाबाके लीलासंवर्रणके तीन दिन पूर्व मै वृन्दावनमें ही था। जब विदा होने लगा तब मैंने पूछा कि उस मन्त्रका कितना जाप करना चाहिये ? ग्रापने कहा, "जितने ग्रक्षर है उतने लक्ष जाप होना चाहिये।" यही उनकी श्रन्तिम बात थी। वे प्रायः सोलह नामोवाले महामन्त्र, द्वाद-शाक्षर मन्त्र ग्रीर पञ्चाक्षर शिवमन्त्रका उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार वे उपासक ग्रौर ग्रच्छे मन्त्रशास्त्रज्ञ भी थे। वे कहते थे कि हमारे कुलमे दो सौ वर्षसे दुर्गाकी उपासना चली ग्रा रही है।

श्रनूपशहरमे जब श्रीमहाराजजी पघारते तो प्रात.काल मेरे
मकानपर हो वेदान्तसम्बन्धी प्रश्नोत्तर होते थे। उस समय मकानका दरवाजा वन्द कर दियाजाता था। वहाँ जिज्ञासुश्रोके सिवा श्रीर
किसीको नही बैठने देते थे। उस समयका-सा सत्संगका सुख सुभे
कभी नही मिला। एक-दो बार श्रीश्रच्युतसुनिजीकी नौकामें रातके
तीन-चार वजे जब वे वेदान्त पढ़ाते होते, तो उस समय नावमें केवल
तीनही व्यक्ति होते—श्रीश्रच्युत मुनिजी, श्रीउड़िया बावाजी श्रीर मै।

शान्त निशा, श्रीगगाजीकी ग्रद्भुत शोभा ग्रीर उज्ज्वल चाँदनी छिटकी होती ! वे दिन मुक्तको ग्राज भी याद ग्राते हैं। पख्नदशी, योगवासिष्ठ, जीवन्मुक्तिविवेक ग्रीर श्रीमद्भागवतके वहुतसे श्लोक वावाको कण्ठस्थ थे। परमार्थका सूक्ष्मप्रतिपादक करते हुए कभी-कभी वे उन श्लोकोको कहा करते थे। इस श्लोकको वह वहुत बार कहा करते थे, यह जीवन्मुक्तिविवेकमे ग्राया है—

'सञ्चान्तद्वः समजडात्मकमेकरूपमानन्दमन्यरमपेतरजस्तमोयत् । भाकाशकोश्चतनवोऽतनवो महान्तस्तिसम्पदे गनित्तित्तलवावसन्ति॥'

श्रयात् जिसमे दु.खका अत्यन्ताभाव है, जो चिन्मात्र एकरस, श्रीर श्रानन्दघनस्वरूप है तथा जिसमे रजोगुण श्रीर तमोगुणका लेश भी नही है उस पदमे वे देहातीत महापुरुप निवास करते है, जिनका श्राकाशकोश ही देह है श्रीर जिनकी चित्त किएका विलीन हो गयी हैं श्रयात् जो श्रमनीभावको प्राप्त हो गये हैं।

श्रीवावाने मुभे सुनाया कि ब्रह्मचर्यावस्थामे मै एक सहस्र गायत्री नित्यप्रति जपता था। एक लोटेमे अरहरकी दाल चढा देता श्रीर चार-पांच वाटियां बना लेता। यही मेरा भोजन था। उसके पश्चात् संन्यास लेकर मैंने तत्त्वदर्शी एवं समाधिनिष्ठ गुरुकी वहुत खोज की। एक वार मै गगा तटपर विचर रहा था। वरुग्रा घाटके समीप मेरे मनमे विचार ग्राया कि घर छोड़ा, सिर भी मुँड़ाया किन्तु वस्तुकी प्राप्ति न हुई। ऐसा सोचते-सोचते मैने निश्चय किया कि गंगाजीमे कूद पड़ूं। मैने तूवा गंगाजीमे फेक दिया ग्रीर स्वय भी कूदनेको तैयार हुग्रा। परन्तु फिर हिचक हुई। विचार ग्राया कि यो मरनेसे क्या लाभ ? विचार करते-करते सम्भव है ग्रनुभव भी हो जाय। ऐसा सोचकर पास ही एक शिवमन्दिरमे जाकर लेट गया। तन्द्रा-सी भ्रा गयी। । उसी भ्रवस्थामें मैंने देखा कि दो विरक्त परमहंसं पद्यारे है । उनसे मेरा प्रक्तोत्तर होने लगा । वे मेरे प्रत्येक प्रक्तका बड़ा ही समाधानकारक उत्तर देते थे। ग्रन्तमें उन्होंने मुक्ते दो स्रोक याद रखनेको कहा—

'नेति नेतीति नेतीति शेषितं यत्पर पदम् निराकत्तुं मशक्यत्वात्तदस्मीति सुखी भव ॥ १॥ जडतां वर्जियत्वैतां शिलाया हृदयं च यत् । श्रमनस्कं महावाहो तन्मयो भव सर्वदा ॥ २॥ \*

वहाँ बरुग्राघाटमें ही श्रीज्ञानाश्रमजीसे श्रापकी भेट हुई। उनके पास रहकर आपने योगसाधन और ध्यानका अध्यास किया। श्री-ज्ञानाश्रमस्वामीमे आपका गुरुभाव था। वे अद्भुत संयमी थे। बाबा कहते थे कि उनकी गति निविकलप समाधितक थी। पूज्य करपात्री जो महाराजजीसे भी मैंने उनकी प्रशसा सुनी थी। इस प्रकार बाबाको योगका भी अच्छा अनुभव था।

### अद्भुत क्षमाशीलता

एकबार रामघाटमें सत्संग हो रहा था। दो-तीन सौ आदमी बैठे हुए थे। मैंने अपनी पत्नीसे कहा, "तुम बाबासे प्रक्त करो कि गीतामें खियोंको पापयोनि क्यो लिखा है?" उसने प्रक्त किया। वहाँ पण्डित तृषारामजी भी बैठे हुए थे। वे शास्त्रोंके प्रवाण्ड विद्वान् थे। वे ही मुक्ते उत्तर देने लगे। बीच-बीचमे बाबा भी कुछ कह देते

<sup>\*</sup>स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों देहींका निषेध करनेपर जो परमपद निषेधके योग्य न होनेके कारण बच रहता है वही मैं हूँ—ऐसा जानकर सुखी हो जा ॥१॥ [निषेध करनेपर] शिलाकी धनताके समान जो जड़ता प्राप्त होती है उसे त्यागकर हे महाबाहो ! अमनस्क ( मननहीन ) होकर सर्वेदा उसी स्थितमे स्थित रहो ॥२॥

थे। मुभे उस समय ज्वर चढा हुआ था। उसके वेगमे मुभे ऐसा लगा कि पण्डितजी ग्रीर वावा जो उत्तर दे रहे हैं उसका पूज्यपाद भाष्यकार भगवान् गंकरके सिद्धान्तसे विरोघ है। वह मुभे सहन नहीं हुआ और मेरे मुखसे निकल गया कि भाष्यकारके विरुद्ध मुक्ते किसीका मत प्रिय नही है, ऐसी बात मैं किसी भी पुरुषकी माननेको तैयार नही हूँ। पं० तृषाराम भी ग्राचार्यके परम भक्त थे। मै तो उनके सामने कुछ भी नहीं था। वावा तो महापुरुष थे ही। सभा उठनेपर मैने श्रीमहाराजजीसे क्षमा माँगी। तव ग्राप वोले, "नही, भाष्यकारके प्रति तेरी श्रद्धाको देखकर हम प्रसन्न हैं। भाष्यकारके तर्क ग्रौर युक्तियाँ ग्रकाट्य है। हमलोग भी उन्हीके वचनोमे श्रद्धा रखते ग्राये हैं।" वावाके इन शब्दोसे यह निश्चय होता है कि उनका चित्त कितना ज्ञान्त था। मैंने गोताके 'यस्मान्नोद्विजते लोको लोका-न्नोद्विजते च य । हर्षामर्पभयोद्वे गैर्मु को यः स च मे प्रियः इस स्होक-को वावाके जीवनमे ही चरितार्थ होते देखा है। वे एक अलौकिक महा-त्मा थे। उनमें मेरी और मेरे परिवारकी बहुत श्रद्धा थी। महात्मा लोग ग्रलीकिक गुरासम्पन्न हुग्रा करते है। उन्हे पहचानना वहुत र्कठिन । है। मुक्ते तो ग्रभिमान-सा रहता था कि वावा मुक्तसे वहुत प्रेम करते है।

#### वाञ्छाकल्पतरु

एक दिन मेरे यहाँ श्रीमहाराजजीका पूजन हो रहा था। घरके तथा श्रास-पासके वच्चे वैठे हुए थे। मुक्तसे मेरे सबसे छोटे पुत्र मधु-सूदनने कहा कि मुक्तको वावासे कुछ दिलवाश्रो। मैंने कहा कि तुम हो क्यों संकोच करते हो, स्वयं पूछ लो। उसने वावासे कहा, "महाराज! मुक्ते एक ऐसा मन्त्र दीजिये जिससे लक्ष्मीको प्राप्ति हो।" श्रीमहाराजजीने कह दिया, "ग्रच्छा, तुमको ऐसा ही मन्त्र हेंगे।" सब सुनकर चिकत रह गये। श्रीमहाराजजी सेठ गौरीशंकरकी धर्मशालामे ठहरे हुए थे। मैं स्वय मधुको लेकर पहुँचा और उससे कह दिया कि ये फल महाराजके सामने रखकर वे जो कुछ कहें ध्यानसे सुन लेना। बाबाको बहुत आदमी घेरे रहते थे। उनसे एकान्तमें बात करना कठिन था। पर किसी तरह मैं उन्हें एकान्त कमरेमे ले आया। वहाँ वे, मैं और मधु तीन ही थे। मधुने बाबासे कहा, "मैंने सहसा उस समय लक्ष्मीको प्राप्तिके लिये मन्त्र माँगा था। मेरी वास्तविक इच्छा तो यह है कि मैं अच्छा लेखक बनूँ।" श्रीवावा बोले, "मैं तुम्हें ऐसा मन्त्र देता हूँ जिससे तुम्हारी दोनों इच्छाएँ पूर्ण होंगी।" ऐसा कहकर उसे मन्त्र बता दिया।

श्रुंग्रेजी पढ़नेवालोंको मन्त्रपर विश्वास तो होता नही । फिर भी थोडे दिन उसने उस मन्त्रका जप किया । इससे उसके एक-दो लेखोंपर शिक्षाविभागकी श्रोरसे उसे पारितोषिक मिला । फिर उसने भारतवर्षमे सबसे बड़ो परीक्षा ग्राई० ए० एस्० पास को । ग्राज वह पाँचसौ रुपया मासिकपर बम्बईमें इनकमटैक्स ग्रांफिसर है । इसे बाबाकी कृपा समिक्सये ग्रथवा मन्त्रका प्रभाव ।

## बुद्धिसाम्य

भेरी बड़ी बहिन, जिसकी ग्रायु प्रायः पचहत्तर वर्षकी है, वल्लभसम्प्रदायमें दीक्षित है। वह बाबासे मेरी शिकायत किया करती थी कि महाराज ! यह न जाने घट,पट,मठ, रज्जु-सर्प ग्रीर चाँदी-सीपी क्या करता रहता है। हमारे यहाँ तो लालाको सेवा, पूजा ग्रीर कथा कीर्तनका महत्त्व है। इसमें कौन बात ठोक है ? श्रीमहाराज उससे कहते, "यह तो मूर्ख है, तुम इसकी बात मत सुनना। लालाकी ही बात ठीक है। तुम वहीं करती रहो।" इस प्रकार महाराज जिसकी जैसी श्रद्धा होती उसे उसीमें हढ़ कर देते थे। उसे बदलनेका प्रयत्न कभी नहीं करते थे।

## पं० श्रीबद्रीप्रसादजी, अनुपशहर

वावाका प्रथम दर्शन मैंने अनूपशहरमें रामशंकरजीके वागमे किया था। एक दिन रामशंकरने ही मुक्ते वावाके आनेकी सूचना दी थी। मैं वागमे गया और उनका दर्शन किया। उस समय कोई वातचीत नहीं हुई। पीछे घीरे-घीर आपके साथ मेरा सम्पर्क बढ़ता गया। फिर तो जब-जब वावा अनूपशहर पघारते तो मैं उनके दर्शनोको जाता ही, वे भी कृपा करके मेरे यहाँ अवश्य पघारते। इस प्रकार प्राय: पैतीस वर्ष वावाके साथ मेरा प्रेम रहा।

वावा सचमुच महान् पुरुष थे। उनमें नास्तिकोंके हृदयोको भी श्राकिषत कर लेना श्रीर दूसरेके चित्तको लय करके उन्हें बोलनेसे रोक देना श्रादिकी सिद्धियाँ मैंने श्रनुभव की थी। वे नास्तिकोंके यहाँ भी चले जाते थे। उनके पास बैठते श्रीर वातचीत करते थे। एक दिन मैंने कहा, "वावा! श्राप ऐसे लोगोंके यहाँ भी चले जाते हैं?" श्राप वोले, "इसमें मेरी क्या हानि हैं? क्या जाने उनका कैसे कल्याएा हो जाय।" उनकी ऊँच-नीचपर दृष्टि नहीं थी। जीवोंका कल्याएा कैसे हो—इसीपर उनकी दृष्टि रहती थी। वे मुसलमानोसे भी घंटों वातें करते रहते थे। उनका चित्त कभी किसीपर विगड़ता नहीं था।

एक बार चित्तोड़गढ किलेमें भगत्कृपासे मुक्ते चालीस क्लोक स्फुरित हुए। वे स्होक मैंने वावाको सुनाये। उन्होंने ग्राज्ञा दी कि इसकी भाषाटीका लिखो। चौदह वर्ष परिश्रम करके ग्रनेकों पुराग्रा तन्त्र एवं बास्त्रादि श्रवलोकन करके उनकी टीका लिखी गयी। तब बाबाने चार महीने लगातार श्रनूपशहरमें रहकर वह सम्पूर्ण ग्रन्थ सुना । श्रौर उसपर भक्तलक्षण-प्रतिपादक एक ऋोक लिख दिया ।

इसी प्रकार एक बार आप मेरे यहाँ आये और श्रीमद्भागवत एकादशस्कन्धका एक स्रोक दिखाकर बोले, "पण्डितजी! इस स्रोकका क्या अर्थ है?" मैं समभ गया। उनका भाव था—भग-वान् कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, जल और गुरु आदिमें मेरी पूजा करे।

एक वार मैंने बावाको श्रीद्वारिकाघीशजीका प्रसाद दिया। जव वे पाने लगे—मुभे उनसे भय तो लगता नही था—मैने सीघे कहा, "बाबा! श्रापके मुखर्में भगवत्प्रसाद है, सच-सच कहो, गोवर्धनमें मेरी कुटियापर कब चलोगे?" वे बोले, "बस, यहांसे उठते ही श्रवश्य चलूँगा।" उसके कुछ ही दिन प्रश्चात् ग्राप श्रकस्मात् मेरी कुटियापर पहुँच गये। साथमें एक सेवक था। पीछेसे पचासों भक्त भी ग्रा गये। ग्राप बोले, "पण्डितजी! श्राप तो केवल मेरे लिये मूँगकी दाल श्रीर रोटी बनवा देना, ये सब ग्रपना प्रबन्ध कर लेगे।" वैसा ही हुग्रा। रात्रिमें नत्थीलाल मास्टरने तीन कनस्टर दूध मँगा-कर सबको पिलाया।

रिछपाल देवी नामकी एक भक्ता है। एक दिन उनके मनमें संकल्प हुआ कि कल मैं भी बाबाको फूलमाला पहनाऊँगी। दूसरे दिन जब बाबा आये तो वैसे तो रोज सीघे मेरे पास चले आते थे, परन्तु आज मुड़कर रिछपाल देवीके पास चले गये और बोले, "ला, फूलमाला पहना।" संयोगवश उसे उस दिन फूल मिले नहीं थे, और बाबा पहुँच गये। आखिर उसने तुलसीकी कण्ठीमाला

पहना दी। पास ग्रानेपर मैंने पूछा, "वावा! ग्राज यह क्या लीला है?" वोले, "यह फूलमाला पहनाना चाहती थी, सो इसके पास चले गये। इसने तुलसीकी कण्ठी पहना दी।"

वावाका स्वभाव ग्रत्यन्त करुणामय ग्रीर प्रेमपूर्ण था। एक बार मैं ग्रापके दर्शनार्थ कर्णवास गया। पर ग्राप कुटियामे नहीं मिल। भेने किसीसे पूछा, "वाबा कहाँ हैं?" उसने उत्तर दिया, "उस कोठरीमें हैं।" मैंने जाकर देखा कि रामदासको १०३ डिग्री बुखार चढा हुग्रा है ग्रीर वावा उसका सिर ग्रपनी गोदमे लेकर हाथ फेर रहे हैं। उनके इस ग्राचरणका मेरे मनपर वडा सुन्दर प्रभाव पड़ा।

रामशंकर मेरा शिष्य था। वह मुक्तसे पढा था। परन्तु श्रागे चलकर उससे मेरी अनवन हो गयी। कई वर्षोतक आपसमे हमारी वातचीत वन्द रही। अन्तमें रामशंकर वीमार पढ़ा। एक दिन वांवा मेरे पास आये और वोले, 'पण्डितजी! आज रामशंकरका शरीर नहीं रहेगा, चलो।" में उनके साथ हो लिया। उस समय लिलताप्रसाद और आनन्द ब्रह्मचारी आदि वहीं थे। मैने श्रीमद्भागवतका पाठ रामशंकरको सुनाया और सचमुच थोडी ही देरमें उसका शरीर छूट गया। इस प्रकार ठीक अन्तिम समयपर वावाने हमारे पारस्परिक मनोमालिन्यको निवृत्त करके रामशंकरकी सद्गतिका साधन उपस्थित कर दिया।

## मास्टर श्रीहरिदत्तजी जोशी, अनूपशहर

चन्दनं शीतलं लोके चन्दनादिष चन्द्रमा । चन्द्राच्चन्दनाच्चंव शीतला साधुसङ्गतिः ॥१॥

संसारमें चन्दन शीतल है श्रीर चन्दनसे भी श्रधिक शीतल चन्द्रमा है। परन्तु साधु-सन्तोंकी सङ्गिति चन्दन श्रीर चन्द्रमासे भी बढ़कर शीतल होती है।

> यत्रापि तत्रापि गता भवन्ति हसा महीमण्डलमण्डनाय । हानिस्तु तेषा हि सरोवराणा येषां मरालैः सह विश्रयोगः ॥२॥

हंस तो भूमण्डलकी शोभा बढ़ानेके लिये जहाँ-तहाँ जाते ही रहते है, [इससे उनकी कोई क्षित नही होती]। हानि तो उन सरो-वरोंकी ही होती है जिनका हंसोसे वियोग होता है। अर्थात् जिन्हें छोड़कर हंस अन्यत्र चले जाते है। तात्पर्य यह कि संतजन तो जहाँ जाते है वहीकी शोभा बढाते है, किन्तु जिन स्थानोंको छोड़कर वे जाते हैं वे तो श्रीहीन हो ही जाते है।

उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्नेहमकृत्रिमम् । सज्जनानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः ॥३॥

उपकार करना, प्रिय बोलना ग्रीर निष्कपट प्रेम करना—यह सत्पुरुषोंका स्वभाव ही होता है। भला, बतलाग्रो तो, चन्द्रमाको किसने शीतल किया ? [ग्रथित् जिस प्रकार चन्द्रमा स्वभावसे ही शीतल है उसी प्रकार संतजन स्वाभाविक ही दूसरोंका उपकार करते हैं, प्रिय बोलते है ग्रीर सबसे निष्कपट प्रेम करते हैं।]

### प्रथम दर्शन

पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मैंने अनूपशहरमे ही किया था। मैं श्रीप्यारेलालके साथ दक्षिणीस्वामीके दर्शनार्थ उनकी कुटी-पर गया था। सीभाग्यसे अकस्मात् श्रीमहाराजजी कहीसे विचरते वहां आ पहुँचे। यत्किञ्चत् सेवा और सत्संगका सुअवसर मिला। उस दिनसे जवतक आप वहां विराज में नित्यप्रति आपके दर्शनार्थ जाता रहा। उस प्रथम दर्शनमें ही मेरे हृदयमें श्रीमहाराजजीके प्रति जो श्रद्धा-भक्तिका भाव उदित हुआ वह दिनों दिन वढ़ता ही गया। मैंने सद्गुरुक्पसे वरणकर उन्हें अपनी जीवन-नौकाका कर्णधार माना और उन्होंने भी मुक्ते अपना एक दीन दास जानकर अहैतुकी कृपा की। जव आप अनूपशहरसे चले गये तो मेरा हृदय उनके विना वेचैन रहने लगा। सदैव एक अभाव-सा खटकता रहता। उसके कुछ काल पञ्चात् आप सेठ रामशंकरजीके वागमे पघारे, तव मैंने दूसरी वार आपका दर्शन किया।

सेठ श्रीरामगंकरजी वड़े ही साघुसेवी ग्रीर सत्संगी पुरुष थे। उन्होंने सद्गुरुकी प्राप्तिके लिये हरिद्वार-ऋषिकेश ग्रादि कई तीर्थ-स्थानो की यात्रा की थी। श्रीमहाराजजीके दर्शन तथा सत्संगसे उन्हें वड़ा लाभ हुग्रा। उनकी प्रीति प्रशंसनीय थी। श्रीमहाराजजीके पास ग्रानेपर वे परम भक्तिनिष्ठ हो गये थे।

श्रीमहाराजजो जवतक सेठजीके वागमे विराजे उनके पास दर्श-नार्थियोंकी वड़ी भीड़ रहती थी। वहाँ कथा-कीर्तन श्रीर सत्संगका वड़ा सुन्दर सुयोग रहता था। मैं सदैव सरकारके दर्शनार्थ सेवामे उपस्थित होता था। उस समय श्रनेकों प्रश्नकर्ताश्रोंके प्रश्नोंका उत्तर तो श्राप विना प्रश्न किये ही दे देते थे। भक्त मुन्नालाजजी जिस समय सितारपर विनयपित्रकाके पद गाते और रामशंकरजी उनकी व्याख्या करते तो बड़ा ही अपूर्व आनन्द उमड़ता था। इस प्रकार प्रायः एक महीनातक अनूपशहरवासियोंको अपने दर्शन और सत्संगका मानन्द प्रदानकर श्रीमहाराजजी एक रात्रिको सबको सोते छोड़कर चले गये। इससे सभी भक्तोंको बड़ा दुःख हुआ।

### मेरी निष्ठामें व्यतिक्रम

मेरी श्रद्धा प्रारम्भसे ही भक्तियोगमें थी। इसलिये श्रीमहाराज-जी मुक्ते सदैव हो भक्तिसम्बन्धी उपदेश दिया करते थे। परन्तु एक बार इस निष्ठामें कुछ व्यतिक्रम उपस्थित होनेका भी प्रसंग आ गया। उस समय श्रीमहाराजजीकी ही कृपासे मेरी रक्षा हुई। वह प्रसंग इस प्रकार है—

श्रनूपशहरमें एक मौनो महाराज रहा करते थे। मैं प्यारेलाल-जीके साथ उनके दर्शनार्थ जाया करता था। उनकी निष्ठा ज्ञानमार्गमें थी। उनके साथ सत्संग होते समय हम दोनोंको ऐसा श्रनुभव होता था कि श्रोमहाराजजी वहाँ उपस्थित हैं। एक रातको मुभे श्रोमहा-राजजीने दर्शन दिया श्रोर निष्ठासम्बन्धी कुछ वातें भी की। परन्तु पीछे मुभे स्मरण नही रहा कि उन्होंने क्या निश्चय किया। मौनी महाराज जानते थे कि प्यारेलालजीतो बाबाके श्रनन्य भक्त हैं, श्रतः उनसे तो उन्होंने कुछ नही कहा। परन्तु मुभे नया समभक्तर उन्होंने ज्ञाननिष्ठापर जोर दिया। श्रीर मेरे हृदयपर उसका प्रभाव भी पड़ गया। मैंने श्रपनी निष्ठाके विषयमें श्रीप्यारेलालजीसे परामर्श किया तो उन्होंने भी कहा कि श्रीमहाराजजीके सिद्धान्तमें भो ज्ञानमे ही साधनाका पर्यवसान होता है। ग्रतः मैं श्रीमौनी महाराजके श्रादेशा- नुसार पारसभाग, विचारमाला एवं विचारसागर ग्रादि ज्ञानमार्गीय प्रक्रिया ग्रन्थोका स्वाध्याय करने लगा ।

इस प्रकार मैं ज्ञानगंगामे गोते लगा ही रहा था कि एक दिन प्यारेलालजीने यह गुभ संवाद सुनाया कि श्रीसरकारने तुम्हें याद किया है। वस, फिर क्या था ? सुनते ही मेरा मुरभाया हृदय हरा हो गया। उसमे सरकारके दर्शनोंकी उत्कण्ठा प्रवल हो उठी। सौभाग्यसे ग्रीष्क्रकालकी छुट्टियाँ थी। मैं सीघा रामघाटको चल दिया। निष्ठामें परिवर्तन होनेके कारण मेरे हृदयमें उथल-पुथल मची हुई थी। रामघाट पहुँचकर मैंने सत्संगमण्डलमे श्रीसरकारका दर्शन किया। भक्तगण चारों ग्रोर वृत्ताकार बैठे हुए थे, सरकार कुछ प्रवचन कर रहे थे, इसलिये मैने दूरसे ही साष्टांग प्रणाम किया ग्रीर एक ग्रोर वैठ गया। सत्संगका विषय गम्भीर था, मैं शान्ति-पूर्वक सुनता रहा।

सत्संग समाप्त होनेपर सरकारने सवको भोजन कराया ग्रीर स्वयं भी भिक्षा करके लेट गये । मै विहण्कृत-सा एक ग्रीर वैठा मनोराज्य करता रहा—'न जाने ऐसा कौन ग्रपराघ हो गया जिससे अवतक सरकारसे वातचीत करनेका ग्रवसर नहीं मिला ?' सव लोग सरकारसे ग्रपने-ग्रपने मनकी वातें कर रहे थे, परन्तु मै चुपचाप वैठा था। धीरे-घीरे रातके वारह बज गये, परन्तु सरकार मुभसे एक गव्द भी नहीं वोले। सव लोग श्रीचरगोमे प्रणाम करके विश्वामके लिये चले गये। मैं भी प्रणाम करके ग्रपने स्थानपर चला ग्राया, परन्तु नीद नहीं ग्रायी। मन चिन्तामे संलग्न था—'सरकार इतने रुष्ट क्यों हो गये, जो ग्रभीनक वातें नहीं की ?'

प्रात काल तीन वजे ही सरकार उठ वैठे। ग्रन्य भक्त भी जहाँ-

तहाँ बैठकर घ्यान करने लगे। पाँच वजे ज्ञानमार्गीय सत्संगी सर-कारके पास जुट गये श्रीर ज्ञानिष्ठापरक सत्संग होने लगा। मै मन मारे चुपचाप सब सुनता रहा। सूर्योदय होनेपर सरकार भक्त-मण्डली सहित गगास्नानको गये ग्रीर स्नान करके एक वटवृक्षकी छायामें ऊँची वेदीपर विराज गये। मै उद्धिग्न हृदयसे गंगातीरपर सन्ध्योपासन कर रहा था। इतनेमें एक सेवकने ग्राकर सूचना दी कि सरकार तुम्हें याद करते है। बस, मै तुरन्त ग्रपने भाग्यकी सराहना करता चल दिया श्रीर सरकारके ग्रागे साष्टांग प्रणामकर चरणोमें गिर पड़ा। सामने बैठनेकी ग्राज्ञा हुई ग्रीर मैने श्राज्ञाका पालन किया।

तब सरकार मन्द मुस्कानसहित बोले, "अब तो तुम ब्रह्म हो गये हो ?" मैं निरुत्तर होकर चुपचाप बैठा रहा। फिर बोले, "क्या तुमने विचारसागर अवलोकन कर जगत्को मिथ्या समभ लिया ? क्या तुम तर्क-वितर्कमे प्रवीगा हो गये ? क्या तुम्हारा हृदय वज्रसे भी कठोर हो गया ? क्या रामायण ग्रीर भागवतके स्तुतिप्रकरणों-का संग्रह व्यर्थ हो गया ?" इस प्रकार अनेकों प्रश्न सरकारने एक साथ ही किये ? मुभसे इनका कुछ भी उत्तर देते न बना। मेरा हृदय करुण-क्रन्दन कर रहा था। बड़ा ही साहस करके बोला, "भगवन् ग्राप सर्वज्ञ हैं, ग्रापसे कुछ भी छिपा नही है। मैने ग्रापकी स्वप्नाज्ञाकी भ्रान्तिसे ही ऐसा किया था। अब दीनदयालुकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करनेके लिये यह दोन बाट जोह रहा है। यह ग्रापको गरण है। ग्रापको छोड़कर इसका कोई अन्य ग्राश्रय नहीं है।" श्रीसरकार तुरन्त बोले, "नहीं, नही, मै तुम्हारे लिये ज्ञानमार्ग कभी स्वयुक्त नहीं समभता। छठी कक्षाके विद्यार्थीको

सीभाग्य सम्भवत. प्यारेलालजोको ही है। वे सामान्य स्थितिके व्यक्ति थे, परन्तु भक्ति-प्रेनमे वे बहुतोंसे वढकर थे। श्रीमहाराजजी-को वारम्वर ग्राग्रह करके श्रनूपशहरमे लाना उन्ही का काम था। वे महाराजजोके भक्तोंकी भी सेवा करना ग्रपना श्रहोभाग्य समभते थे। ग्रच्छे-श्रच्छे लोगोके मुखसे सुना है कि श्रनूपशहरमें महाराजजीका सच्चा प्रेमी तो प्यारेलाल ही था।

जिस समय प्यारेलालका ग्रन्तिम समय ग्राया श्रीमहाराजजी हरिद्वारमे थे। वे भला ऐसे समय ग्रपने एकनिष्ठ भक्तको कैसे भूल सकते थे! प्रभुकी प्रतिज्ञा है कि कफ, वात ग्रीर पित्तके दोष श्रंत समयमें यदि मेराभक्त मुक्ते भूल भा जाय तो मेही उसे स्मरण कर लेत हूँ ग्रीर उसे परमगित प्रदान करता हूँ। व्यारेलालका श्रीमहाराजं पूर्णतया भगवद्भाव था उन्होंने जीवनभर भगवान् मानकर ही उनकी सेवा की थी। ग्रतः श्रीमहाराजजीने उनके ग्रन्त समयप्रपनि कर्त्तव्यका निर्वाह किया। उन्होंने हरिद्वारसे मास्टर मुंशीला-लं प्रयारेलालसे कहना कि ग्रव सम्पूर्ण श्रास कियोंको त्यागकर रामायणके सुन्दरकाण्डका पाठ करावे। वस पाठ ग्रारम्भ हुग्रा ग्रीर उसकी पूर्ति होते ही प्यारेलालका शरीर शान्त हो गया।

इससे कुछ दिन पूर्व जव प्यारेलाल वीमार थे श्रीमहाराजजीने पूछा था, "प्यारेलाल ! तुम्हे कोई चिन्ता है ?" प्यारेलालने कहा, "महाराजजी ! मेरे ऊपर ऋण हो गया है, उसीकी चिन्ता है।" इसपर श्रीमहाराजजीने उत्तर दिया, "तुम्हारा ऋण मै चुकाऊँगा।

<sup>#</sup>कप्तवातादिदोपेण मञ्जूको न च मां स्मरेत् । श्रह स्मरामि मञ्जूकं नयामि परमां गविम् ॥

उसका भार मुफ्तपर है, तुम चिन्ता छोड़ दो ।'' इस प्रकार श्रीमहाराजजीने श्रन्त समयपर उन्हे सब चिन्ताग्रोसे मुक्त कर देया था।

प्यारेलालको श्रीमहाराजजीके विषयमे वड़े-बड़े श्रनुभव हुए । उन्होंने श्रपने इष्टमित्रोंको वे श्रनुभव सुनाये भो थे। यदि में वे ज्ञात हो सके तो फिर किसी समय उन्हे व्यक्त करनेका प्रयत्न करेंगे।



## पं० श्रीवद्रीशंकरजी मेहता, अनूपशहर

पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मैंन अनूपशहरमे अपने वागमें ही किया था। मेरे वड़े भाई श्रीरामशकरजा वड़े सत्संगी और
वावाके प्रधान भक्त थे। उन्हीको प्रार्थनासे वावा वागमे पघारे थे।
पीछे तो हमारा सारा ही परिवार वावाका भक्त हो गता था। जिस
समय मैंने प्रथम दर्शन किया महाराजजी सत्संगमे वैठे हुए थे। दर्शन
करते हो उनके प्रति मेरे हृदयमें श्रद्धा और महत्त्वके भावको जागृति
हुई। तथसे वह भाव उत्तरोत्तर वढ़ता ही गया। मेरे जिये वावा प्रायः
यही उपदेश देते थे कि यथासम्भव मनको सदैव वशमे रखो और
जिस साधना या साध्यमें अपनी श्रद्धा हो उसीमें हढ़ निष्ठा रखो।
जो कुछ सुनो उसे ग्राचरणमें लानेको चेष्टा करो, ऐसा नही कि सारा
जीयन सुनते-सुनते ही बीत जाय। इसमे सन्देह नहीं, वावाको ग्रन्नपूर्णा सिद्ध थी। कैसी भी महँगी हो, कितना भी कन्द्रोल हो, उनके
यहां श्रम्नकी कमी नहीं होती थी।

एक वार वाँघके उत्सवपर वावा पद्यारे थे। हमलोग भी वहाँ गये थे। मेरा नियम था कि जब उनके पास रहता नित्य-प्रति प्रातः-काल उनका पूजन करता था। पूजनमें कुछ भोग भी प्रवश्य रहता था। संयोगवश एकदिन जब हम पूजनके लिये चले तो भोग नहीं था। मैंने पत्नीसे कहा कि कुछ भोग ले श्राश्रो। वे भीतर गयी, पर कुछ भी न मिलनेसे खाली लौट श्रायी। हम विना भोग पूजा करना नहीं चाहते थे। इस फेरमे वे तीन-चार वार भीतर गयी श्रीर लौट आयी। बाबा समक्ष गये कि आज ये किसी असमंजसमें हैं। बोले, "जाओ, जो कुछ हो वहीं ले आओ।" पर जब कुछ था ही नहीं तो वे लाती क्या? जब बाबाने बार-बार वही बात दुहरायी तो वे फिर गयीं। उन्हे एक हाँडी मिली। उनकी जानकारीके अनुसार उसमें था कुछ नही, परन्तु उसका मुँह कपड़ेसे बँघा था। उसे खोला तो एक दोनेमें कुछ मक्खन और मिश्री रखा मिला। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस समय माखन-मिश्री कहाँसे आगया; परन्तु बाबाकी लीला समक्षकर चुप हो रहे।

वावाका स्वरूप और स्वभाव ऐसा था कि उन्हें जो जिस भावसे देखता था उसे वे वही दीख पड़ते थे। रामोपासक उन्हे रामरूपमें, कृष्णोपासक कृष्णरूपमें और शिवोपासक शिवरूपमें देखते थे। हम शिवोपासक थे, इसलिये उन्हे शिवरूपमें ही देखते थे। जब उनका शिवरूपमें शृद्धार किया जाता था तो वे साक्षात् शंकरजी ही जान पड़ते थे। उनके सम्बन्धमें यह चौपाई चरितार्थं होती थो—

'निख निज रुचि सब रामहिं देखा । कोठ न जान कछु मरम विशेषा ॥'

बाबामें मैने यह विशेष गुरा देखा कि वे गरीब-ग्रमीरका भेद न करके दोनोंको समान रूपसे प्रेम करते थे। उनके ऐसे-ऐसे भी भक्त थे कि जो हजारों रुपये खर्च कर उनकी सेवा करते थे। परन्तु मेरे मनमें तो इस बातका दु.ख रहता था कि हमलोग रुपया खर्च करके बाबाकी कोई सेवा नहीं कर पाते। तथापि वे हमपर भी उतनी हो कृपा करते थे जितनी हजारों रुपये खर्च करनेवानोंपर। उनमें यह भी विलक्षरा वात थी कि वे किसीके मनको, किसीके भी भावको ठुकराते नहीं थे। यथासम्भव सभीके मनको रखनेका प्रयत्न करते थे। हमलोग गुजराती हैं ग्रीर प्रात: सायं चाय पीनेका ग्रम्यास रखते हैं। उसके सिवा और भी जो वस्तु हमें खानी-पीनी होती है उसका पहले श्रीभगवान् या गुरुदेवको भोग लगाना ग्रःवस्यक सम-भते हैं। सदी हो या गर्मी जब भी हम वावाके पास जाते तो प्रातःकाल चाय तैयार होने पर हम उनके लिये भी अवश्य ले जाते भ्रौर वे उसे तत्काल पी लते। उधर ठण्डाई पीनेवाले उन्हे ठण्डाई भी पिला जाते । वे लोग हमे चाय पिलानेको मना करते । कहते कि चाय ग्रीर ठण्डाई दोनों पीनेसे वावाको सर्दी-गर्मीका विकार हो जायगा। ग्रतः ग्राप चाय न पिलाया करे। मैं कह देता कि यदि वे मना करेगे तो मै नहीं पिलाऊँगा। इसी बातको लेकर एक भक्त एक दिन गंगातटपर मुऋसे लड़ पड़े। मैने वावासे इस विषयमे कुछ नहीं कहा । परन्तु उन्होंने स्वयं ही जब वह ठण्डाई लेकर गये तो उन्हे फटकारा ग्रीर कहा कि तुम उनसे लड़े क्यो ? मैं ठण्डाई नही पीऊँगा, चाय ही पीऊँगा। ऐसी स्थितिमे यदि लोगोके डरसे मैं चाय ल जानेमे भिभकता तो वे कहते, "ग्राज चाय नही लाग्रोगे क्या?" तव हम कंसे रकते । काई कुछ भी कहे ले ही जाते ।

वावामे संग्रहका स्वभाव विलकुल नहीं था। चाहे जितना सामान भ्राता वे उसे तुरंत बाँट देते थे। फल, मिष्ठान्न एवं वस्नादि कुछ भी हो, उन्हें जोड़कर रखनेका संकल्प कभी नहीं होता था। उन्हें कभी किसीने क्रोध करते नहीं देखा। मानापमानमें वे सदैव समान रहते थे। जब ग्राप पैदल विचरते थे ग्रथवा किसी स्थानपर ठहरते थे तो ग्रापके दर्शनोके लिये ग्रास-पासके लोग ग्रपने काम छोड़कर भी पहुँच जाते थे। श्रीचैतन्यमहाप्रभुके विषयमें भी ऐसी ही वात कहीं जाती है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजोने भगवान् रामके विययमें भी ऐसा ही लिखा है—

घाये घाम काम सब त्यागे। मनहुँ रक्त निधि लूटन लागे॥'

मेरा तो ऐसा भी विश्वास है कि बाबा दूरके दृश्योंको भी एक स्थानपर बैठे-वैठे देख लेते थे। एक वार मैं कर्णवासमे भ्रापके पास था। उस दिन प्रातःकाल घरमें ( अनूपशहरमे ) मेरा एक बच्चा मर गया। उघर जब उसका जल-प्रवाह किया जा रहा था मैं कर्णवासमें उसी समय गंगाजीमे दूध चढ़ा रहा था। वहाँसे भ्राते ही बाबा मुक्तसे बोले, "जा, घर जा।" मैंने सोचा कि भ्रभी तो कोई बात नहीं, न घरसे ही कोई भ्रादमी भ्राया है, फिर घर जानेके लिये क्यो कह रहे हैं ? पर भ्राप फिर कहने लगे, "ले टिकट ले, घर चला जा।" भ्राखिर सायंकालतक भ्रादमी भी भ्रा गया। जानेपर मालूम हुम्रा कि वच्चा जाता रहा।

एक बार मुक्ते कुछ मानसिक क्लेश था। मैंने इस विषयमें बाबासे कोई चर्चा नहीं की। पर वे स्वयं ही कहने लगे, "ये सब तो नाशवान् पदार्थ हैं, इनसे चित्त हृटा लो। मन ग्रपनेग्राप स्थिर हो जायगा। सुख-दुःख तो नदीकी धाराके समान हैं। ये सदा एक-से नहीं रहते।" इन शब्दोसे मेरा बहुत समाधान हो गया।

श्रापके लोलासंवरणसे दस-वारह दिन पूर्व हम वृन्दावनमें श्रापके पास गये थे। उस समय हमें भगवान्कृष्णके बालस्वरूपकी एक प्रतिमा देते हुए श्रापने कहा, "जा, सब चिन्ता छोड़कर इनकी सेवा-पूजा किया कर।" वह श्रीविग्रह हमारे घरमें विराजमान हैं। मुक्ते तो नहीं, पर एक श्रन्य व्यक्तिको उस प्रतिमाके विषयमें एक बार ऐसा श्रनुभव हुश्रा था कि बैठी होनेपर भी उन्हें वह श्रपने श्रासनपर खड़ी दिखायी दी।

पूज्य श्रीमहाराजजीने हमलोगोंके वीचमे रहकर सब प्रकार हमारा संरक्षण किया, हमारे लीकिक श्रीर पारलोकिक हितके लिये निरन्तर हमारा प्यप्रदर्शन किया। वे जिस प्रकार उस समय हमारी देख-भाल करते थे उसी प्रकार श्रव भी करते हैं— ऐना श्रनेक भक्तीका श्रनुभव है। उनका वरद हस्त सर्वदा हमारे सिरपर है।



## सेठ श्रीकेशवदेवजी, अनूपशहर

मैं सुना करता था किश्रीउड़ियावाबा नामके एक अच्छे महात्मा हैं। परन्तु उनका दर्शन नहीं हुआ था। महाराजका प्रथम दर्शन सुमें यही श्रीरामशंकरजीके बागमें हुआ। जिस समय अन्य कई व्यक्तियोंके याथ मैं वहाँ बैठा हुआ। था, मुक्ते अकस्मात् सुगन्ध जान पड़ी। यद्यपि उस स्थानपर कोई सुगन्धित पदार्थ था नहीं। मैंने अनुनान किया यह गुगन्ध बाबाके ही शरीरको है। संत-महात्माश्रोंके मुखमें ऐसा सुन रखा था कि यों तो जीवनमें अनेकों संत मिलते हैं, परन्तु जब सद्गुहकी भेट होती है, जिनसे कि जपना कुछ कल्यागा होता है, तो वहां सुगन्ध आना अथवा स्वतः ही चित्तका आकर्षित होना आदि लक्षण अनुभवमें आते हैं। इससे श्रीमहाराजजीमें मेरी श्रद्धा हो गयी। उसके पश्चात् जब-जब आप अनुपशहरमें पघारते तब-तब मैं सेवामें उपस्थित रहता।

वे मुक्तपर वहुत कृपा करते थे। अन्य लोगोंकी भाँति मैं उनसे प्रश्न नहीं करता था। केवल उनकी सिन्निधिमे बैठते ही मेरी शंकाओंका समाधान हो जाता था। एक वार मेरे मनमें यह प्रश्न उठा कि आसनपर बैठनेपर तो शरीरमें कोमलता आनी चाहिये, मेरे शरीरमें कडापन क्यों है? उसी दिन रात्रिमें जब हम कई लोग बाबाके पास बैठे हुए थे वे एकाएक आसन लगाकर बैठ गये और बोले, "देखो, हमारे शरीरमें कोई कड़ापन नहीं है।" मै समक्ष गया कि यह मेरे प्रश्नका ही उत्तर है। वास्तवमें मेरे आसनमें ही श्रुटि है। बाबाको आसन सिद्ध था। दूसरे लोग जितनी देरमें कई वार

वदलते हैं उतनी देर वे एक ही ग्रासनसे वैठे रहते थे। योग-त्र लिये जिस प्रकारके ग्रासनका वर्गान सुना जाता है उसी ते वे वैठते थे । उस समय उनके नेत्र ग्रर्होन्मीलित रा ऐसा विश्वास है कि वावाको भविष्यका ज्ञान हो जाता ोरे एक कर्मचारीका लड़का पागल-सा हो गया था। एक सने साँप पकडकर वावाके भ्रासनपर छोड़ दिया। वह दूसरे ो वावाके ग्रागे फल, फूल, मिष्टाम्न ग्रादि भेट रखते देखता सिने सांप ही पकड़कर भेट कर दिया। उस समय वाबाके निकल गया, "तेरी मृत्यु साँप काटनेसे होगी।" उनका यह सत्य हुग्रा। एक दिन कोई व्यक्ति एक काला विषघर सर्प में छोड़नेके लिये लाया। उस वालकने उसे सर्प छोड़ने नही प्रीर स्वयं लेकर सवको दिखाता फिरा। उस सपेंने ही उसे ाया। वहुत उपचार करानेपर भी उसकी मृत्यु हो गयी। ं प्राय. देखता था कि रात्रिमे वे सवको हटानेके लिये कह "सव जाग्रो, ग्रव मैं सोऊँगा।" तथा नीदमे खरीटा भरनेकी-ला भी करने लगते थे, परन्तु थोड़ी ही देर वाद जाकर हम तो ग्रासनसे बैठे दिखायी देते थे। ावाकी कृपा श्रीर उनके सत्संगसे मेरे जीवनमे वहुत लाभ । पर इसका यह अर्थ नहीं है कि हममे दोष नहीं है। दोप ही, परन्तु हम जो पापोंसे डरते श्रीर श्रपराव हो जानेपर हैं—यह भी उनकी कृपाका ही फल है। छि तो वावा जव अनूपशहर पधारते तो अपने वागमे ही ठह-। कथा कीर्तन एवं सत्संग ग्रादिका वड़ा सुन्दर मुग्रवसर

ड्या वावाजाक सस्मरएा

बोई विचारक चित्तरे विनागाः वेसुने सुनराज वितादूर हो? दिखायी देता है ह धनुस्व है।

ग्रनापाप ही स्वर्गे

जना ए पोरो .

२६२

भ्रनायास ही सबको प्राप्त हो जाता था। ऐसे ही भ्रवसरपर मैंने उनका एक फोटो उतरवाया था। वह चित्र भ्राज भी मेरे पास है। कोई चिन्ताजनक परिस्थित उपस्थित होनेपर जब मैं एकाग्र-चित्तसे जिज्ञासापूर्वक उस चित्रपट-स्वरूपकी भ्रोर देखता हूँ तब यदि वे सुभे मुसकराते हुए और प्रसन्नमन जान पड़ते है तो हमारी वह चिन्ता दूर हो जाती है; भीर यदि उनका उदासीनताका भाव दिखायी देता है तो सफलता नहीं मिलती। ऐसा मेरी कई बास्का भनुभव है।



# पं० श्रीमोतीदत्तजी शर्मा, अनूपशहर

(१)

मेरे काका पं॰ गणेशदत्तजी एक सुप्रसिद्ध वैद्य थे। एक दिन
शिष्य ग्रंगृनलाल वैद्यने सूचना दी कि रामघाटमे उडियाबावा
ह एक सिद्ध महात्मा ग्राये हुए हैं। परन्तु काकाजी रोगी होनेके
ए वहाँ जानेमे ग्रसमर्थं थे। ग्रतः मुक्तसे वोले, "तुम उड़ियाको रामघाट जाकर ले ग्राग्रो ?" मैंने कहा, "यदि ग्रापकी
होगी तो ग्रवश्य जाऊँगा।" फिर वोले, "ग्रच्छा, जाग्रो मत।
वे सिद्ध होगे तो स्वयं ही दर्शन देंगे।" यह कहकर वे वावाका
न करने लगे। मैं नही गया।
तीन दिन पद्यात् ग्रकस्मात् मैंने देखा कि वावा हाथमे एक
(इमाल) घुमाते हमारे दरवाजेपर खडे है। मैंने उन्हे प्रगाम

शाये श्रीर वावाको प्रणाम कर एकान्त कोठरीमे ले गये। वोले, "तुम पहरा देना, कोई तीसरा श्रादमी भीतर न श्रावे।" र तक न जाने क्या-क्या वातें होती रही। उसी क्षणसे काका- वावामें श्रत्यन्त श्रद्धा हो गयी। वावा भी जब कभी श्रनूपशहर तो उनसे श्रवश्य मिलते थे। जब काकाजीका श्रन्तिम समय तव उन्होंने श्रपने भाई श्रीर पुत्र दोनोंसे कहा कि देखो, तुम यावावाजीकापीछा मत छोड़ना।

(२)

काकाजीकी मृत्युके प्रायः दस वर्ष प्रधात् उनके पुत्र भोलादत्त-

जी बीमार पटे । प्रायंना की पती "प्रव तुम्हारा उप

447

में अनुष्ठान करा इच्छा हो वैना है ग्रारम्भ करा पण्डितींसे कहा, ग्रपना सम्पूर्ण दक्षिणा भी तने

दोस्णा में तउ रामसे प्रवत्त वचेगा नहीं।" दूसरे दिन में चार वचेउह जहाँ-ठहाँ चने • गया। चान ५-:

महान् पुरा वे

थहा होती हो

EMT:

जी बीमार पडे । उनकी स्थित देखकर पूज्य वाबासे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी । वे अनूपशहर आये और उन्हें देखते ही बोले, "अब तुम्हारा शरीर रहेगा नहीं, परन्तु आगामी जन्मके कल्याएार्थ में अनुष्ठान करा सकता हूँ।" भोलादत्तजीने कहा, "आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें।" तब बाबाने कई पण्डितोंको बुलाकर पाठ आरम्भ करा दिया । पाठ सम्पूर्ण होनेके एक दिन पूर्व आपने पण्डितोंसे कहा, "कल पाठ पूरा हो जायगा। कल चार बजेतक आप अपना सम्पूर्ण कृत्य समाप्त करके चले जाना, इकना मत। अपनी दक्षिएा भी लेते जाना। यदि वह न दे तो केशवराम और धीरज-रामसे अथवा लल्लूजीसे ले जाना। कल रात्रिमें उसका शरीर बचेगा नहीं।"

दूसरे दिन प्रातःकाल ही बाबा कहीं अन्यत्र चले गये। सायंकाल-मे चार बजेतक भोलादत्तजीने पण्डितोंको दक्षिगा दिलायी। पण्डित जहाँ-तहाँ चले गये और रात्रिमे तीन बजे उनका शरीर पूरा हो गया। जान पड़ता है बाबाको भविष्यका ज्ञान हो जाता था। उनमें महान् गुगा थे वे कभी किसीकी निन्दा नहीं करते थे और जिसकी श्रद्धा होती थी उसके साथ उसीके अनुसार बर्ताव करते थे।



# श्रीयुत श्रीरामजी भारती, अन्पशहर

(१)

वावाने कर्ण्वाससे ग्रादमी भेजकर मुक्षे बुलाया श्रीर मैंने वहीं जाकर सर्वप्रथम उनका दर्शन किया। वैसे वे प्रायः किसीको बुलाते नहीं थे, परन्तु मुक्षे उन्होंने बुलाया। इसका कुछ कारण था, उसे सुनिये।

यहाँ अनूपशहरमे एक दण्डिस्वामी आये। वे पहले मुजफ्फरनगरमें श्रध्यापक थे, इसलिये उन्हे पेशनके कुछ रुपये मिलते थे। जिस समय मैंने उनके दर्शन किये उनकी छातीपर एक पोटली देखी । पूछनेपर उन्होने बताया कि ये पेंशनके पाँच रुपये हैं। मैने कहा, "तुम संन्यासी होकर रुपये रखते हो ?" वोले, "क्या हर्ज है ?" उस समय मेरे पास एक साथी भी था। उससे मैने कहा कि इस साघुकी छातीपरसे शिला हटा दो । साथीने पाँची रुपये उससे छीन लिये । मैने उस साधुसे कहा कि ग्रभी जाना नही, ग्रीर पाँच रुपयेका कलाकन्द मंगाकर उसे भी खिलाया ग्रीर दूसरोंको वाँट दिया। इसपर वह वहुत नाराज हुम्रा म्रीर थानेमे रिपोर्ट की तथा कप्तानको भी लिखा। जव ग्रगले महीने फिर पेशन ग्रायी तो उसने उस रुपयेसे दस बल्लम खरीटे ग्रीर कई साधुग्रोको वाँट दिये। वह विचित्र साघु था। वह जव कर्णवासमे श्रीउड़ियावावाजीके पास पहुँचा तो एक वल्लम उन्हें भी दिया और कहा कि एक दुष्ट पैदा हो गया है, उसे मारना है। वावाने पूछा कि वह कीन है ? तो वतलाया, "उसका नाम श्रीराम है।" वावाने उसे समभा-बुाभकर शान्त किया श्रीर मुभे श्रादमी

भेजकर बुलाया। मैने कर्णवास जाकर उनका दर्श्न किया और उन्हें प्रणाम करके बैठ गया। बाबाने मुक्तसे सारी वाते पूछी और मैंने सब बता दिया। इसपर वे बहुत हँसे। उस समय मेरे मनपर उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरा चित्त उनकी ओर आकर्षित हो गया। वैसे मै थोड़ा विचित्र आदमी हूँ। हर किसीके पैर नही पकड़ता। जीवनमें यदि किसीके पैर छुए हैं तो एकमात्र श्रीउडिया वावाके। (२)

उसके कई महीने वाद मै बाबाके दर्शन करने रामघाट गया। उन दिनों उनका नियम था कि दिनमे चाहे जितने भ्रादमी भ्रा जायँ परन्तु रातमे किसीको भ्रपने पास नहीं ठहरने देते थे। रातके दस-ग्यारह बजेतक उन्होंने सबको विदा कर दिया। केवल मैं ही शेष रह गया। मुक्तसे भी जानेको कहा। पर मैंने कहा कि मै तो यहीं सोऊँगा। बोले, "यहाँ छप्परके नीचे तो कोई सो नहीं सकता।" मैंने कहा, "मैं पेड़के नीचे सो जाऊँगा।" तब बोले कि कुटीके पीछे उस भ्रामके पेड़के नीचे जो गंगाजीकी रेती पड़ी है वहाँ सो जा।

वस, उन्होंने ग्रपनी किवाड़े बन्द कर ली ग्रौर मै उस रेतीपर जा लेटा। वहाँ भाड़ीमें बघेरा ग्रादि हिंसक जीव भी रहते थे। ग्रतः मेरा मन उधेड़-बुन करने लगा ग्रौर मै सोचने लगा कि यह कितना निर्देशी साधु है। ग्राप तो किवाड़ वन्द करके सो गया ग्रौर मै यहाँ ग्रवेला पड़ा हूँ। यदि रातमे कोई जानवर ग्राकर मेरा पैर खीचने लगे तो यहाँ कौन बचायेगा? तभी बाबाने किवाड़ें खोली ग्रौर मेरे पास ग्राकर बोले, "क्यों रे! क्या सोच रहा है पगला!" मैने कहा, "कुछ नहीं, मै तो लेटा हुग्रा हूँ।" तब बोले, "देख, इस गंगारजके भीतर कोई जानवर पैर नही रख सकता। इसका जिम्मा मैं लेता हूँ। तू निश्चिन्त सो जा।" मैं वहाँ दो दिन रहा ग्रीर दोनों रात वही सोया, परन्तु रातमें कोई जानवर मेरे पास नही फटका। यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मैंने वावासे कुछ भी नही कहा था तथापि उनका ग्रकस्मात् कुटीसे ग्राना श्रीर गंगारजमें कोई भी जानवर नहीं ग्रा सकता—इसका जिम्मा लेना यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि वे दूसरेके मनकी वात जान लेते थे।

(३)

मेरे एक मित्र थे ब्रह्मचारी सहस्त्रराम । वे मध्यप्रदेशके रहने-वाले थे। ब्रह्मचारी प्रभुदत्त, ब्रह्मचारी इन्द्र श्रीर ब्रह्मचारी सहस्त्र रामने श्रपना रक्त निकालकर लिखा था कि हम ग्राजीवन देशकी सेवा करेंगे । ये तीनों ही काशीसे वदरीनारारायणकी पैदल थात्राके लिये चले थे। इनमेसे ब्रह्मचारी सहस्वराम यहाँ अनूपशहरमें आकर रक गये ग्रीर काँग्रेसमें काम करने लगे। इससे मेरी उनसे मित्रता हो गयी श्रीर घीरे-घीरे वात्रासे भी उनका सम्बन्ध हो गया। व्रह्मचारी सहस्रराम थे वडे विचित्र पुरुष । एक दिन रात्रिके दस-ग्यारह वजे हम दोनों वावाकी चरगासेवा कर रहे थे। उस समय वात्रा प्रसन्नचित्त वैठे थे। तभी ब्रह्मचारीजीने उनसे प्रार्थना की, "यदि आप मुभपर प्रसन्न हैं तो यही आशीर्वाद दीजिये कि मैं आ-जीवन दरिद्र ग्रौर भूखा रहूँ।" वावाने कहा, "ग्ररे भैया ! ऐसी वात तुम क्यों करते हो ?" ब्रह्मचारीजीने कहा, "हम दरिद्रता ग्रीर भूखमे जितनी ईश्वरभक्ति ग्रीर देशसेवा कर सकते हैं उतनी घनवान् ग्रीर मुखी वनकर नहीं कर सकते । ग्रीर हमें जीवनभर करना यही

है। इसिलये मै तो यही आशोर्वाद माँगता हूँ।" वावाने कह दिया, श्रन्छा भैया जैसी तेरी इन्छा।" उसके बाद जबतक वे जीवित रहे तबतक उनकी ऐसी दशा रही कि महीनेमे चार-छः फाके श्रवश्य हो जाते थे। एक बार थोड़ा-सा सामान मैंने उनके यहाँ मेज दिया तो मुभपर बहुत विगडे थे। यो श्रादमी वे बडे श्रन्छे थे।

(8)

जब सन् १६३० के काँग्रेस ग्रान्दोलनमे मै जेलमे था। वहाँ जितेन्द्रनाथ लाहिडीके, जिन्हे काकोरी केसमें फाँसीकी सजा हुई थी, बड़े भाई मेरे साथ रहते थे। एक दिन उन्होने भोजन नहो किया। मैने उसका कारए। पूछा तव उन्होने वतलाया कि आजके ही दिन मेरे छोटे भाईको फाँसीकी सजा हुई थी। इसलिये ग्राज मै भोजन नही करूँगा । बातचीतके प्रसगमें उन्होने बताया कि उडीसा प्रान्तके एक ब्रह्मचारी, जिनके दांत ग्रागेको निकले हुए थे, जो जटा बढाये रखते ग्रीर हाथमे त्रिशून रखते थे, हमारे घरपर रहते थे। वे हमारे भाईके साथ देशके स्वाधीनतासंग्राममे भी भाग लेते थे। जब जेलसे आकर मैंने बाबासे पूछा तो उन्होंने स्वीकार किया। बंग-विच्छेदके राष्ट्रीय संग्राममें देशसेवकोके दो दल वन गये थे-एक तो वे जिनका विश्वास हिंसा द्वारा ग्रेंग्रेजोंको भगानेमे था भ्रीर दूसरे वे जो भजन-साघन ग्रीर ग्रनुष्ठानद्वारा उन्हे भगानेके पक्षमें थे। बावा इन दूसरे दलवालोंमें ही थे। एक बार उन्होंने मुभसे कहा था कि मै कुछ दिन ग्ररविन्द बाबूके साथ भी रहा था। इसीसे सी० ग्राई० डी० विभागके उच्च भ्रॉफिसर यहाँ पता लगानेके लिये कि देशकी स्वतन्त्रताके लिये वे कितना सिक्रय भाग लेते है उनके पास ग्राया करते थे।

## पं० नन्नामल मिश्र, अनूपशहर

मैंने सन् १६२०-२१ के लगभग प्यारेलालके साथ सेठ वालू-शंकरजीके वागमे सबसे पहले श्रीमहाराजजीका दर्शन किया। उन दिनो वावाका शरीर वहुत हल्का था। वे एक साधारण-सी चादर श्रोढे शान्त मुद्रामे विराजमान थे। श्रापकी सिन्निधिमें थोड़ी देर वैठनेसे हो मेरे हृदयमे श्रापके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई श्रीर मुर्के ऐसा लगा कि ये वहुत उच्चकोटिके सन्त हैं। मैने प्यारेलालसे कहा, "भाई, ये महात्मा तो कोई महापुरुष जान पड़ते है, इन्हें श्रवश्य पकडना चाहिये।" फिर तो हम दोनों प्रत्येक महीने, वे जहाँभी होते, उनके दर्शनोके लिये जाने लगे।

मेरा एक लड़का वहुत होनहार था। उससे हमें वड़ी-वडी आशाएँ थी। एक दिन अकस्मात् विजलोका करेण्ट लगनेसे उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी इस आकस्मिक मृत्युका मेरे छोटे भाई गोपालप्रसाद एम्० ए० पर वड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और दस महीनेके भीतर वे भी चल वसे। इन दो प्रियजनोकी आकस्मिक मृत्युओका मेरे ऊपर वड़ा भयानक असर हुआ और मैं सख्त वीमार पड़ा। मुभे तोलेभर अन्न भी नहीं पचता था। मरणासन्न अवस्था हो गयो। जब जीवनकी आना न रही तो वैद्य लल्लूजो और घीरजरामजी आदिने सोचा कि इन्हें इससमय वावाके दर्जन कराने चाहिये। वावा उन दिनों वाँघके उत्सवमें पघारे थे। अतः वह मुभे ताँगेमें रखकर वाँघपर ले गये। मेरा छोटा लड़का वावाको बुला लाया।

मैने उनके चरगा स्पर्श किये। बाबा बोले, "मुभे क्यों बुलाया है ?" मैंने कहा, "महाराज ! मैं यह जानना चाहता है कि मेरा शरीर रहेगा या नही ?" इसपर बाबा हँसे ग्रीर बोले, "तुम्हारा शरीर जायगा नहीं । इस समय तुम्हें किसी महात्माके सत्संगकी भ्रावश्य-कता है।" मैंने कहा, "महाराज! मैं तो श्रापको छोड़कर श्रीर किसी महात्माको नही जानता । जो कुछ करना हो ग्राप ही कीजिये।" तब वाबाने और सवको अलग कर दिया और प्रायः दस मिनटतक मुभे उपदेश देते रहे। उस समय मुभे प्रकाशपूञ्जका दर्शन हुआ और ऐसा स्पष्ट अनुभव होने लगा कि स्त्री-पुत्रादिका ममत्व मिथ्या ही है। वास्तवमे कोई किसीका नही है। उस समय मुभे ऐसा जान पड़ा कि जैसे किसीके सिरपर भारी बोभा हो, उससे वह दबा जा रहा हो ग्रौर कोई कृपालु उस वोभको उतार दे। ऐसी स्थितिमें जैसे उसका चित्त हल्का श्रीर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेरे मनका भारी भार उतर गया ग्रीर मुक्ते बड़े सुखका ग्रनुभव होने लगा। उसके पश्चात् घीरे-घीरे मेरा स्वास्थ्य सुघरने लगा ग्रीर कुछ दिनोंमें मै अच्छा हो गया।

बाबामें मैने भारी सिहष्णुता देखी। वे प्रायः कहा करते थे कि महात्मा तो वह है जिसको पूजा हो अथवा अपमान दोनो ही स्थितियों में समान रहे। उनका यह कथन उनमें पूर्णत्या चरि-तार्थ होता था। उनसे कुछ न कहनेपर भी वे हमारी छोटी-से-छोटी सुविधाका भी ध्यान रखते थे—ऐसी थी उनकी सहदयता। कभी-कभी कह देते थे, "भैया यह पूर्व जन्मका संस्कार है—कहाँ मेरा जन्म हुआ और कहाँ तुम्हारा, फिर भी तुम लोगोसे पूछता रहता हूँ कि भोजन किया या नहीं? कहाँ सोओं ? यह सब पूर्व जन्मके

सम्बन्बसे ही तो होता है।" मेरा ऐसा भाव था कि जब वे श्रपने हाथसे देते तभी प्रसाद ले लेता था। ग्रतः वे स्वयं ही बुलाकर मुक्ते प्रसाद देते थे। उसीमे उनकी प्रसन्नता थी।

वावाने मुक्ते भगवान् जिवकी ग्राराधनाका उपदेश दिया था तथा शिव-पश्चाक्षरी मन्त्र ग्रीर गायत्रोके जपकी ग्राज्ञा दी थी। पीछे रामायएपाठ करनेके लिये भी ग्राज्ञा दी। मैं यथासाध्य उनके ग्रादेशका पालन कर रहा हूँ। लीलासंवरएके पश्चात् भी स्वप्नमें उनके दर्शन हुए है। उनकी कृपासे मुक्ते जीवनमे ग्रनेकों लाभ हुए है, उनका कहाँतक वर्णन किया जाय?



# पं. श्रीरामप्रसादजो 'भाईसाहब' व्यायामविशारद अनुपशहर

### आरम्भिक परिचय

श्रवसे प्राय. छत्तीस वर्ष पहले श्रीगंगाजीके किनारे एक प्राचीन स्थान के मठ में मैने श्रीमहाराजजीका दर्शन किया था। उस समय मैने उनमें एक विलक्षण श्रानन्दकी मस्तीका श्रनुभव किया। तभीसे उनके चरणकमलोंमे मेरी श्रद्धा-भक्ति हो गयी। जब वे कर्णवास, रामघाट ग्रादि स्थानोमें पघारते मै ग्रवश्य उनके दर्शन करनेके लिये जाता ग्रीर उनके सत्संगसे लाभ उठाता। श्रीमहाराजजीकी कृपा ग्रीर उनके सत्संगके प्रभावसे मेरे ग्रन्दर युवावस्थाके वे दोप जो मनुष्योंमें प्रायः ग्रा जाते है, नहीं ग्राये। उन विकारोंसे श्रीमहाराजजीने ही मेरी रक्षा की थी। ग्राप कहा करते थे— "लौकिक या परमाथिक जो भी उन्नति करनी हो युवावस्थामें कर लो। वृद्धावस्थामें वह बात नहीं रहती।" यह बात ग्रब मेरे श्रनुभवमे भी ग्रा रही है कि भजन-ध्यानमें जो उत्साह ग्रीर स्फ्रांत जवानीमें थी वह ग्रब नहीं रही। काम सब वही हो रहे हैं, पर ग्रब वह ग्रानन्द नही है।

पहले मेरी आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। पैसा पास नहीं था,न घरका मकान था और न जमीन ही थी। जबसे श्रीमहाराजजी के चरगोंकी शरण ली सब प्रकार मंगल होगया। मै तो सब प्रकार श्रयोग्य ही था, पर उन्होंने कृपा करके मेरी रक्षा की।

## बागके संकल्पकी पूर्ति

सन् १६२६ के लगभग मैं आपके दर्शनार्थ रामघाट गया था।

वहाँ सत्संग हो रहा था। ग्रकस्मात् उसी समय मेरे मनमें यह संकल्प हुग्रा कि यदि मेरे पास बाग होता तो श्रीमहाराजजीको ले जाकर उसमें विराजमान कराता। मैने इस विषयमें उनसे कहा कुछ नही, परन्तु वे ग्रन्तर्यामी मेरे हृदय के संकल्प को जान गये ग्रीर ग्रप्रत्याशितरूपसे उन्होने उसे पूर्ण भी कर दिया।

वागके लिये मैंने भूमि लेनी चाही, परन्तु वह जमीदारके ग्रिधकारमे पहुँच चुकी थी ग्रौर मेरे पास पैसा नही था। उस भूमिको
लेनेके लिये कई वडे ग्रादमी हजारों रुपये देनेको तैयार थे।
उस समय वंवईवाले स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीने मुक्तसे कहा, "उस
भूमिको लेनेके लिये तुम श्रीमहाराजजीके दिये मूल मन्त्रका श्रनुष्ठान
करो।" तव हम दोनोने चालीस दिनतक ग्रनुष्ठान किया। परिणाम
यह हुग्रा कि जो लोग कोई ग्राँफ वार्ड्सके सरवराकारको दो-दो
हजार रुपये दे रहे थे उन्हें वह भूमि नही मिली ग्रौर मुक्ते विना
कुछ दिये ही मिल गयी। वस, कुछ दिनोमें ही वाग लगा, कुटिया
वनी ग्रौर श्रीमहाराजजीने पधारकर उसे पवित्र भी किया। इसके
पीछे तो वे कई वार उस वागमें पघारे। कभी-कभी कह भी देते थे,
"भैया! यह वाग तो मेरा है।" उनकी कृपासे ग्राज वह साठ
वीवेका वाग फल-फुल रहा है।

एक वार ऐसा प्रसंग श्राया कि इस वागकी सिंचाईके लिये मेरे पास पंमा नहीं था। गर्मी की ऋतु थी, श्रतः वृक्ष सूखने लगे। कोई यश चल नहीं रहा था। श्रन्ततः मैंने निश्चय किया कि जवतक सिंचाईका प्रवंघ नहीं होता में ग्रन्न ग्रह्म नहीं करूँगा, केवल गंगा-जल पीकर रहूँगा। ग्रव तो निराहार स्थितिमें दिनपर दिन वीतने-लगे। घरवाले समभते थे कि दुकानपर भोजन कर लेते हैं ग्रौर ξÌ,

i.

前行計

制制

₹ £

献

FF

献

दूकानवाले समभते थे घरपर खा लेते होगे। पूरे नौ दिन बीत गये। दसवें दिन विचार हुआ कि श्रीमहाराजजी को यह वृतान्त सुनाना चाहिये। मैं वृत्दावन पहुँचा और रात्रिमें संक्षेपसे उन्हें सब हाल सुनाया। वे बोले, "भैया! ऐसा हठ नही करना चाहिये। भगवत्कृपासे सब ठीक हो जायगा।" फिर श्रीबांकेविहारीजीका थोडा प्रसाद दिया और दूसरे दिनसे भोजन करनेकी श्राज्ञा दी। मैं श्राज्ञा लेकर घर श्राया और उसी दिन मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। एक सज्जनने इतने रुपये दिये कि सिंचाई का पूरा प्रबन्ध हों गया। यह थी उनकी कृपा।

### भगन्दर की चिकित्सा

एक बार मुभे भगन्दरका रोग हो गया। कई सालतक चिकित्सा कराता रहा, परन्तु कोई लाभ न हुआ। डाक्टरोंने सलाह दी कि श्रांपरेशन करालो। मैंने सोचा, पहले श्रीमहाराजजीके दर्शन करके फिर श्रांपरेशन कराऊँगा। बाबा उस समय कर्णवासमें थे। पै वहाँ पहुँचा श्रीर संक्षेपमें उन्हें सब समाचार सुनाया। वे बोले, "नही रे, श्रांपरेशन मत कराना।" मैंने नही कराया श्रीर भगन्दर ठीक होगया। तब से श्रभी तक ठीक है।

श्रीमहाराजजीने मेरे लौकिक ग्रौर पारमार्थिक दोनों प्रकारके कल्याएं के लिये मुभे यही उपदेश दिया था कि गायत्रीका जप ग्रौर भगवान् शंकरकी उपासना किया करो।

### व्यायाम ग्रीर कलाएँ

मै बाबाको प्राचीन कलाके खेल दिखाया करता था। व्यायाम का प्रदर्शन मुगद्र की जोड़ी हिलाना तथा तलवार श्रीर लाठी श्रादि चलाना । एक वार उन्होने रमेशचन्द्रजीकी प्रशंसा की श्रीर कहाकि मै तेरा परिचय रमेशचन्द्रसे कराऊँगा। किन्तु मै श्रीर रमेशचन्द्र कभी वावाके पास एकत्रित नहीं हुए। मेरी ऐसी भी घारणा है कि ऐसे गुगी म्रादमी किसीको मनायास मे कलाएँ नही सिखाते । म्रपने ग्रधिक से ग्रधिक प्रेमीसे भी इन्हें गुप्त रखते हैं। फिर मेरा तो उनसे कोई सम्बन्ध या परिचय भी नही था। केवल श्रीमहाराजजी की कृपा ही थी कि वे ग्रनूपशहर पघारे। मैने उनके खेल देखे ग्रौर वे स्वयं ही मुफ्तपर ऐसे कृपालु हुए कि उन्होने ग्रपनी सभी विद्याएँ मुभे वड़े प्रेम से खिखा दी । उनमें मुख्य-मुख्य ये हैं—धनुषिवद्या, वाएा से हार पहनाना, एक ही वाएा से दो, तीन या सात लक्ष्य तक वेघना, शब्दवेघी वागा छोडना, दर्पगमे प्रतिविम्व देखकर वागा मारना, एक या दो मोटरो को रोकना, हृदय की घड़कन रोक देना, लोहे के कुण्डलमे होकर मारे शरीर को निकाल देना, ग्रड़तालीस घटेतक भूमिके भीतर समाधिस्य रहना, इत्यादि । मैं वम्बई आदि नगरोमे जाकर इन विद्याश्रो का प्रदर्शन कर चुका हूँ।

### उनको कृपा

श्रीमहाराजजीकी कृपा ग्रपार है। वे पहले ग्रीर ग्रव भी समय-समय पर स्वप्न में दर्शन देते रहते हैं ग्रीर कभी-कभी कुछ कह भी देते हैं। ग्रभी हालमें मुक्ते जनके ग्रीर श्रीहरिवावाजीके स्वप्नमें दर्शन हुए थे। उन्होंने तो केवल इतना कहा, "क्या है रे!" मैंने कहा, "महाराजजी! सब ग्रापकी कृपा है।"

श्रीहरिवावाजीने कहा, "भैया ! मर जाना ही सार है।" इस वचन का ग्रभिप्राय मैंने यही समक्का कि अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये प्रागोको न्योछावर कर देना चाहिये। मैने श्रीमहाराजजीकी महिमा जितनी श्रनुभव की है उसका वर्णन नही कर सकता। वह कहनेकी वस्तु है भी नही। जैसे कल्पवृक्षका याश्रय लेनेपर सभी संकल्प पूर्ण हो जाते हैं वैसे ही उनकी कृपासे श्रनेकों मनोरथ पूर्ण हुए हैं। श्रनेकों व्यक्तियोंने सामान्य स्थितिसे महत्ता प्राप्त की है। श्रतः उनको महिमाका क्या वर्णन किया जाय।



### एक गरीव लड़की, अनूपशहर

दुर्भाग्यसे जीवनके प्रारम्भिक कालमे ही मैंने कुछ ऐसी रागद्वेपपूर्ण वातें सुन ली थी कि जिनके कारण मैंने निश्चय कर लिया
या कि किसीको भो गुरु नहीं वनाऊँगी। मेरे दादा श्वसुरजी
वावाके ग्रनन्य भक्त थे। वे प्रायः वावाके दर्शनार्थ जाते रहते थे।
कभी-कभी उन्हें भिक्षा कराने के लिये घर भी लाते थे। परन्तु में
ग्रपनी टेकपर ग्रटल रहती। दूरसे ही दर्शन कर लेती। एक बार
प्रणाम तो किया पर वातचीत नहीं की। ग्रन्तमे न जाने वावाने
क्या जाद क्या कि मेरा मन उनके दर्शनों के लिये लालायित रहने
लगा। वारम्वार उनके दर्शनों जी उत्कण्ठा होती। ग्राखिर मैंने दादा
श्वसुरजी से कह दिया कि ग्रवकी वार जव ग्राप वावाके दर्शन करने
चलेंगे तो मैं भी साथ चलूँगी। उन्होंने कहा, "ग्रच्छी वात है।"

श्रवकी वार मैंने उनके साथ रामघाट जाकर वावाके दर्शन किये। उसके वाद तो मैं कर्णवास, वाँघ ग्रादि कई स्थानोपर जाकर दर्शन करती रही। घीरे-घोरे वावामे मेरी श्रद्धा-भक्ति वढ़ती गयी। मेरे प्रार्थना करनेपर वावाने मुक्ते शिवमन्त्रका उपदेश किया ग्रीर भगवान् शिवकी ग्राराधना करनेकी ग्राज्ञा दी। पाठ करनेके लिये उन्होंने मुक्ते गीता ग्रीर रामायराकी पुस्तके तथा जप करनेके लिये माला भी दी। पीछे कभी-कभी वावा कह दिया करते थे कि तेरा तो ग्रटल नियम था कि किसीको ग्रुरु नहीं वनाऊँगी, फिर कैसे चली ग्रायो ? मैं भला ग्रव क्या उत्तर देती। यही कह देती कि मेरा तो नियम था ही परन्तु ग्रापने ही न जाने क्या मन्त्र पढ दिया। ग्राप

ही जबरदस्ती गुरु बन गये। श्रापके दर्शन किये बिना मुक्ते चैन ही नहीं पड़ती थी।

(8)

मेरे लिये बावाने जो मन्त्रजपकी संख्या बतायी थी वह कम नहीं थी। सोते समयतक भी पूरी नहीं हो पाती थी। रातमे जब नीद खुलती तब संख्या पूरी करने लगती। एक बार घरके काम-काजमे लगे रहनेके कारण मन्त्रजपकी सख्या पूरी करना मेरे लिये भार हो गया। मनमे भुँ भलाहट पैदा हुई। मैं कहने लगी, "यह माला तुमने अच्छी दो। यह पचड़ा अब मुभसे पूरा नहों होगा। तुम अपनो यह माला लो। "यह कहकर में मालाको तिकये के नीचे पटक कर सो गयी। उस समय बाबा मेरे पास नही थे। रामघाटमें ग्रथवा कही ग्रन्यत्र थे। ग्राश्चर्यकी बात यह हुई कि प्रातःकाल जब नाद खुली तो पूर्वाभ्यासवश संख्या पूरो करने के लिये माला तिकया के नीचे ढूँढने लगी। परन्तु माला नदारद। बहुत ढूँढ़ने पर भी कही पता न चला। मेरे कमरेमे दूसरा कोई था भी नही, जिसपर शका करती । मैं रोने लगी । बड़ी पछतायो । श्रन्तमे जब दादा-इवसुरजीके साथ रामघाट दर्शन करने गयी तो मालाकी बात कहकर मैं रोने लगी। बाबाने माला दिखाते हुए कहा, "यही तेरी माला है ?" मैंने हाथ बढ़ाकर माला ले ली। बड़ा स्र वर्य हुस्रा कि वहाँसे बाबाके पास माल कैसे पहुँच गयी। म्राजतक इसके सिवा इसका ग्रौर कोई रहस्य समभमे नही ग्राया कि यह कोई बावाकी ही सिद्धि थी, जो उन्होंने मेरे मनमे मालाके प्रति तिरस्कार जानकर उसे वापिस ले लिया था।

( २ )

मैं एक गरीब लड़की थी। वैधव्य जीवन था। वैधव्य जीवन

दुःखमय तो होता ही है। दु खोंसे घवड़ाकर मेरे मनमे प्रात्महत्या-का विचार उठ ग्राया। घीरे-घीरे इस विचारने हढ़ता प्राप्त कर ली। उस समय मेरी ग्रवस्था प्रायः वीस वर्षकी होगी। सोच लिया कि मरनेपर चाहे कुछ भी हो इन दु खोसे तो पिण्ड छूट जायगा। जवतक ग्रात्महत्या करनेका पूर्ण निश्चय हुग्रा तवतक श्रीहरिवाबाजी के वाँघका उत्सव ग्रा गया। यह भी सुना कि वहाँ बावा ग्रा गये हैं। तव यह विचार हुआ कि वावाके अन्तिम दर्शन और कर लूँ। पर कहना किसीसे कुछ नही है। बाबासे भी इस सम्वन्धमे कुछ नहीं कहना है। मैं टादा श्वसुरजीके साथ बाँधपर गयी श्रीर श्रीमहाराजजी के दर्शन किये। वे अन्तर्यामी थे, दूसरेके मनकी वात जान लेते थे। पर किसीसे कुछ कहते नही थे। मैने कुछ भी नही कहा। वे विना ही किसी प्रसंगके स्वयं ही कहने लगे, "खवरदार! तूने मनमे ऐसा विचार किया तो ! ग्रात्महत्या वडा भयानक पाप है। इससे कीड़ा-मकोड़ा वनेगी। नरकमे पड़ेगी।" यह होगा-वह होगा-पचासों वाते कह डाली ग्रीर मेरे मनमें ऐसा भय वैठा दिया कि तवसे ग्रात्महत्याका विचार फिर कभी नहीं उठा।

( ३ )

यों तो वावाको भोजन करानेका सौभाग्य मुक्ते जीवनमे कई वार प्राप्त हुम्रा है, परन्तु एक वारका भोजन कराना मुक्ते कभी नहीं भूलेगा। में दही-भात वनाकर ले गयी थी। देखते ही वावा बोले, "बेटा! क्या लाया है?" में सदा ही गरीवनी की भाँति वावाके सामने बहुत कम बोलती थी। केवल इतना ही कह सकी, "दही-भात लायी हूँ।" वहिनजी म्रादिने चादरसे पर्दा कर दिया श्रीर वे प्रसाद पाने लगे। यह प्रान. ७ वजे का समय था। इस

समय यदि कोई भोजन लाता था तो बाबा प्राय: डाँट दिया करते थे कि यह क्या भोजनका समय है ? परन्तु उस दिन वड़े प्रेमसे पाने लगे। बाबा प्राय. बहुत ही कम भोजन करते थे। जरा-मना उठाकर मुँहमें डाल लेते, परन्तु दूसरोको दिखाते ऐसा थे मानो खूब भोजन कर रहे है। यदि कोई दूधका गिलास ले जाता तो मुँहसे इतने जोरकी चुस्की भरते कि सब लोग समभते खूब दूध पी रहे हैं, चाहे मुँहमे एक बूँद भी दूघ न जाता। ग्रधिकांश प्रसाद तो भक्तगरण ही खाते-पीते थे। परन्तु उस दिन उन्होने जो प्रसाद पाना ग्रारम्भ किया सो पाते ही गये। कोई-कोई भक्त सोच रहे थे कि हमको थोड़ा प्रसाद तो मिलेगा ही। वहिनजी सोचती थी कि ग्रीरोंको न सही, मेरे लिये तो ग्रवश्य थोड़ा प्रसाद छोड़ेगे। परन्तु बाबा पाते ही चले गये। ग्राखिर, समाप्तिका ढंग देखकर वहिनजीने घीरेसे कह भी दिया, "थोड़ा-सा प्रसाद तो छोड़ दो।" पर बाबाने उन्हें डाँट दिया, "चुप रह।" सब प्रसाद पाकर वे कटोरी घोकर पी गये। वैसे वे कभी कटोरी घोकर नही पीते थे। न उनकी ऐसी ग्रादत थी। परन्तु मुक्त ग्रभागिनीको यह मालूम नहीं था कि मै उन्हें यह अन्तिम भोजन करा रही हूँ। पता नहीं, शायद वे यही सोचकर इतने प्रेमसे भोजन कर रहे थे कि भ्रब इस जीवनमे फिर इसका भोजन नही करना है।

#### (8)

यह उस समयकी घटना है जब बाबाको लीलासंवरएा किये ढाई वर्ष बीत चुके थे। मेरे भतीजेकी बहूका मस्तिष्क विक्षिप्त था। वह सदैव दु ख-शोकका ही ग्रनुभव करती थी। मुख-शान्ति उसके लिये कही थी ही नही। ग्रन्तमे एक दिन उसने पासके कुएँ

ने गिरकर ग्रात्महत्या करलो। प्रातःकालका समय था। मेरे तो होश उड़ गये। मैं कोई वी० ए, एम० ए० पास शिक्षित लड़की नो हूँ नही। वैसे भी सोधी ग्रीर गरीवनी हो थी। पुलिस ग्रायेगी, ध्यकड़ी-वेड़ी पड़गी ग्रीर न जाने क्या-क्या दुर्दशः होगी—इस ाकारकी भाशंकाओं से हृदय घवड़ा उठा। पूजनका समय था। र्गं ठाकुरजो ग्रौर ( चित्रपटस्वरूप ) श्रीमहाराजजीका पूजन करती गी ' परन्तु उस दिन भय **ऋीर घवड़ाहटके कार**गा पूजनमे लेशमात्र नी मन नही लगा। वारम्वार यही विचार कि पुलिस ग्रा रही होगी व हथकडी-वेडी पड़ेगी, चित्तमे उठता रहा। उसो समय मैने वावा ही ग्रावाज सुनी—"घवड़ा मत, कुछ नही होगा।" प्रत्येक व्यक्तिकी प्रावाज भिन्न-भिन्न होती है। शरीर भले ही न दीखे, केवल ग्राव।जसे ही यह जाना जा. सकता है कि कौन वोल रहा है। वह ग्रावाज विलकुल वावा हो की थी। वे जिस प्रकार वोला करते थे शिक उसी स्वर श्रांर ध्विन से युक्त थी। उनके उः वचनसे मुभे अहस हुग्रा । श्रन्तमे सेठ केशवराम ग्रादि कुछ वाबाके प्रेमी श्राये ग्रीर थानेदारको सूचना देकर पचायतनामा वनाकर दयान दिया। नाश निकलवाकर श्रन्निसंस्कार कर गंगाजीमें बहा दी गयी । सुभे हुछ भी नही करना पड़ा । श्रीमहाराजजीने जैसा ग्राश्वासन दिया साही करके दिखा भी दिया।

(火)

मेरा नियम था, मैं बावासे कभी कोई चोज माँगती नही थी। उन्होंने स्वयं ही मुभ्रे ग्रपना एक चित्रपट ग्रौर एक चादर दी थी। उनमें पूजनके लिये चित्रपट ग्रौर स्मृतिके लिये चादर ग्रमूल्य उम्पत्ति है। मैं वावासे वहुत कम वोलता थी। गरीवनीकी भांति वैठी वे :

र्दः

ग्रव भूतः रनरे

> कि उन

बैठी रहती थी। मेरा तो एक यही बल था कि रो देती थी ग्रौर वे कृपालु मेरी दीनता देखकर मुक्तपर दयादृष्टि रखते थे। वे ग्रब भी मेरे पास है ग्रौर मैं उनके पास हूँ। मैं उन्हें नहीं भूलती ग्रौर वे मुक्ते नहीं भूलते। ग्रब भो जब कभी मैं रोकर उनसे प्रार्थना करके सोती हूँ तो ग्रवश्य ही वे स्वप्नमें दर्शन देते हैं, सान्त्वना देते हैं ग्रौर धीरज बँधाते हैं। यह हो नहीं सकता कि मैं रोकर सोऊँ ग्रौर वे स्वप्नमें मुक्ते दर्शन न दे। ऐसी है उनकी कृपा।



## श्रीभगवतीशसादजी, अनुपशहर

हम तो बावाका फुलोसे शृङ्गार करनेवाले सेवक हैं। हमारे तीन त्यीहार है-शीकुव्याजनमाष्टमी, होली श्रीर गुरुपूर्यिमा । हमारी श्रीकृष्णजन्माष्ट्रमी वावाके यहाँ, होली श्रीहरिवावाजीके यहाँ ग्रौर गुरुपूर्रिणमा स्वामी श्रीशास्त्रानन्दजीके यहाँ होती है। एक कृष्णजन्मा-ष्टमीकी वात है। वावा रामघाटमें थे, हम भी पहुँच गये। हमें तो फूलोकी ग्रावश्यकता थी; चाहे जहाँसे मिलें ग्रोर चाहे जैसे मिल सकं। कभी-कभी तो रामघाटमे वावाके रहनेपर हमे फूलोके लिये डिवाईतक दौड लगानी पडती थी। हम फूल दूँढ़ते-दूँढते एक वीहरेके वगीचे मे पहुँचे। उपने मना कर दिया। मैने कहा, "मैं फूलोंको वेचता तो हूँ नही, मुभे तो वावाके पूजनके लिये फूलोंकी श्रावश्यकता है।" वह बोला, "वाबा-फावा कीन होते हैं ? मैं कहता हूँ कि तुम फूल नही ले जा सकते।" मै लौट ग्राया ग्रौर दूसरे दिन प्रात काल सूर्योदयसे पहले ही उसके वागपर ताँगा जा भिड़ाया। उसके सारे फ़ुल, पत्ते ग्रीर केलेके खम्भे तोड़कर ताँगेमें भर लिये श्रीर रामघाट चला श्राया । देखते ही वावा वोले, "श्ररे भैया ! तू न जाने यह किसका बाग नोच-खसोटकर ला रहा है ? वह देखेगा तो क्या कहेगा ?" वस, हमने जन्माष्टमीपर खूव संजावट की ग्रौर फूनोंका शृङ्गार किया। वडा ग्रानन्द ग्राया। इसी समय हमे वोहरा भी प्राता दिखायी दिया। मैंने ग्रपने साथीसे कहा, "सागर! वोहरा तो ग्रा रहा है।" वह बोला, "ग्राने दे। हमने क्या किसीके घर डाका डाला है। सब माल यही तो लग रहा है।" बोहरा ग्राया ग्रीर उसने वह सप सजावट देखी। परन्तु वावाके प्रभावसे वह

बोला कुछ नही, चुपचार लौट गया।

बाबा कभी-कभी कहा करते थे कि भगवती ! तुमने नीलकण्ठ महादेव का दर्शन किया है ? कभी ऋषिकेश जाग्रो तो दर्शन करना। एक बार संयोगवश भगवान् स्वामी, कन्हैयालाल, गौरोशंकर ग्रौर ऋषिकेश गये। वहाँ से हम सब नीलकण्ठ पहुँचे। सबने दर्शन किया । रात्रिमे भ्रौर लोग तो दूसरी जगह सोये, पर मै नील-कण्ठ महादेवके समाने बरामदे में बैठ गया । मन-ही-मन सोचने लगा, 'वावा कई बार कहा करते थे कि तुम ऋषिकेश जाम्रो तो नील-कण्ठ महादेव के दर्शन अवश्य करना । देखे यहाँ क्या लीला दिखाते है ?, मैं यह सोच ही रहा था कि ग्रकस्मात् सामनेका दृश्य बदल गया। नीलकण्ठ महादेवका दर्शन लुप्त हो गया श्रीर उनके स्थान-पर बावा बैठे दिखायी दिये । उनके चारों ग्रोर ऐसा महान् प्रकाश-पुञ्ज दिखायी दिया, जिसके श्रागे बिजलीका प्रकाश तो कुछ भी नहीं है। बावाका श्रद्भुत श्रङ्कार था। फूलोंकी सजावट, डमरू. त्रिशूल ग्रीर कमण्डलु ग्रादि सभी थे। सिर पर जटाजूट था, जिसमे से एक ग्रोर श्रीगंगाजीकी घारा गिर रही थी। मैं श्राश्चर्यचिकत होकर देख रहा था। वावा बोले, "देख, मेरा ग्रसली श्रृङ्गार यह है।" इसके पश्चात् वह दृश्य समाप्त हो गया।

मैने सोचा, शायद चिन्तन कर रहा था, इससे ऐसा दृश्य दिखायी दिया। लेट गया, तब भी वही दृश्य। फिर तो वह दृश्य मनमें ऐसा बसा कि हर समय दीखने लगा। खाना नहीं, सोना नहीं, बोलना नहीं, एक दम बेहोश। इसी बीचमें मुफ्ते ज्वर हो गया। लोग जेसे-तैसे मुफ्ते वहाँ से लाये। तीन दिन बाद वह दृश्य वन्द हो गया। लौटनेपर वाबाको भी वह सब बात सुनायी। उसके पश्चात् फिर वह भाव नहीं आया।

। हत । हते द्री

計画

15"1

हा, भे दुर्गों देशि

तेति । जागी । जिल्ला

111 社前

では、

### श्रीहरिशङ्करजी गुप्त कैमिस्ट (श्रनूपशहर)

पूज्य श्रीमहाराजजी का प्रथंम दर्शन मुक्ते श्रनूपशहर ही में हुश्रा था। परन्तु उनका दर्शन करनेमें मेरा उद्देश्य भगवत्प्राप्ति या ब्रह्मज्ञान—जैसी कोई वस्तु नही थी। जैसे ग्रनेकों लोग प्रसाद पानेके लोभसे चले जाते हैं, वैसे ही मै भी जाता था। उस समय मेरी श्रायु सोलह—सत्रह सालकी होगी। मैं ग्राठवी कक्षामें पढ़ता था।

वावासे मेरा विशेष सम्पर्क कर्णवासमे हुग्रा। सन् १६३३ या ३४ की गुरुपूरिएमा कर्णवासमें हुई थी। उस समय उनके दर्शनार्थ मैं वहाँ गया था। एक दिन ग्राप सत्संगमे प्रवचन कर रहे थे। विषय था प्रेम । मैने वीच होमें प्रश्न कर दिया—'प्रेम किसे कहते हैं ग्रीर मोह क्या है ?' परन्तु वावा मेरे प्रश्नका उत्तर न देकर प्रवचन करते रहे। ग़लती मेरी ही थी। मुभे वीचमे प्रश्न नही करना चाहिये था। थोड़ी देरमें मैं वहाँसे उठकर ग्रन्यत्र चला गया। जव प्रवचन समाप्त हुम्रा तो वावाने चीवेसे पूछा, "वह लड़का कहाँ गया जिसने प्रेम श्रोर मोहका श्रन्तर पूछा था ? उससे कह देना कि तुम्हारे प्रश्नका उत्तर कल दिया जायगा।" दूसरे दिन ग्राप मुभसे वोले, "ईश्वर गुरु ग्रीर माता-पितामें जो राग होता है उसे प्रेम कहते हैं और इनके अतिरिक्त स्त्री, पुत्र एवं घनादिमें जो राग होता है वह मोह होता है।" मैने ग्रनुभव किया कि उसी समयसे वावाकी दृष्टि मुभपर पड़ गयी। उन्होने मुभे प्रसाद बाँटनेका काम सींपा श्रीर बह सेवा मैं कुछ दिनोंतक वहाँ रहते हुए करता रहा।

श्रव तो मेरा यह स्वभाव ही वन गया कि जो भी काम करना

होता उसके विषयमें पहले बाबासे पूछ लेता । जब मेरे विवाहका प्रसंग ग्राया तो उसके विषयमें भी मैंने ग्रापसे पूछा । ग्रापने मना कर दिया कि उस लड़कीसे विवाह मत करो । परन्तु ग्रन्य वई कारणोंसे माता-पिताने वहीं शादो कर दी । हमने पूज्य श्रीमहा-राजजीकी बात नहीं मानी, ग्रतः उसका दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ा ।

जब दसवी कक्षाकी परीक्षा देनेका अवसर आया, मैंने बाबासे श्राज्ञा माँगी । श्रापने श्राज्ञा दे दी । मैंने परीक्षा दी, परन्तु दो प्रश्न-पत्र बिगड़ गये। मुभे सफलताकी कोई म्राशा न रही। कुछ दिनों पश्चात् बाबा अनुपशहर आये। मैं दर्शन करनेके लिये गया। वे गगास्नान करके एक वृक्षके नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। मै वहाँ पहुँचा ग्रीर प्रणाम करके बैठ गया। परीक्षामें फेल होनेसे विद्यार्थीको कितना दु:ख होता है यह वेही जानते है जो कभी फेल हुए हैं। कोई तो आत्मघात तक कर लेते हैं। मै उदासमुख सिर नीचा किये बैठा था। वाबाने नेत्र खोले ग्रौर पूछा, "परीक्षा दे ग्राया ?" मैंने कहा, "हाँ, दे ग्राया।" मुभो इस बात से ग्राव्ययं हुन्ना कि इतने महान् भ्रौर इतने बडे-बड़े भ्रादिमयोंसे पूजित होनेपर भी बाबा मेरी इतनी छोटी वातपर भी ध्यान रखते है। फिर वोले, "मुँह क्यो लटका रखा है ?" मैंने केवल इतना ही कहा, "बाबा ! क्या बताऊँ ?" पर वे सब समभ गये। बोले, "बावला ! मेहनत नही करता है ग्रीर ग्रब मुँह लटकाता है।" उसके पश्चात् पाँच मिनटतक फिर ध्यानस्थ श्रीर मीन रहकर बोले, "जा, मैने तुभे दो नम्बरसे पास किया । पर भागे खूब मेहनत करना ।" बाबा भ्राँग्रेजी नहीं पढे थे। वे सैकण्ड डिवीजनको ही 'दो नम्बर' कहते थे। बस, मै खुशी-खुशी घर चला श्राया। मुभै विश्वास हो

गया कि ग्रव वावाने कह दिया है तो ग्रवश्य पास हो जाऊँगा। जव परीक्षाफल प्रकाशित हुग्रा तो मै द्वितीय श्रेगीमे उत्तीर्ण था। इसके भीतर क्या रहस्य था, सो नो वे ही जाने।

पीछे श्रीमहाराजजोने मुफे ग्राज्ञा दी थी कि ग्रपनो ग्राय-का दगमांश घर्मार्थ खर्च करते रहना । परन्तु खेद है, मैं उनकी इस ग्राज्ञाका पूर्णतया पालन नहीं कर सका ।



# श्रीज्ञालासिंहजी प्रबन्धक भृगुचेत्र, भेरिया

पहले मै नरदौलीधाट जिला एटामें श्रीग्रच्युत मुनिजीके पास रहता था। उन्होने एक दिन मुभ्रमे कहा कि जिला बुलन्द शहरमें उड़ियाबावा नामसे प्रसिद्ध एक ग्रच्छे महात्मा रहते हैं। यदि तुम कभी उस प्रान्तमें जाग्रो तो उनके दर्शन करना। सन् १६२६ में जब मै भेरिया आया तो श्रीभ्रच्युत मुनिजीकी आज्ञानुसार गिरिघारी लालजीके साथ बाबाका दर्शन करनेके लिये कर्एावास गया। वहाँ पहुँचकर मैने बाबाका दर्शन किया तो मुभापर उसका भ्रच्छा प्रभाव नही पड़ा। उनका अनेको नर-नारियों से घिरे रहना तथा भक्तोंके खिलाने-पिलाने श्रीर श्राने-जानेकी व्यवस्थामें व्यस्त रहना मुक्ते पसंद नहीं स्राया । उन दिनों मेरे मनमे योगके कुछ संस्कार थे। दो-दो घण्टे त्राटकका भ्रभ्यास करता था। मनमे यह जाननेकी इच्छा थी कि योगकी कौन-कौनसी सिद्धियाँ होती हैं ग्रौर उन ग्रवस्थाओं मे योगीका शरीर किस-किस प्रकारका हो जाता है ? एक बार श्रीग्रच्युत मुनिजीसे मैंने यह प्रश्न किया था, परन्तु उन्होने यह कह कर फटकार दिया कि भक्त को इन बातोसे क्या मतलब । वावाकी बहुत प्रशसा सुनकर यही प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहता था। परन्तु उनके यहाँका रङ्ग-ढङ्ग देखकर मनमें अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी, इससे पूछ न सका।

रास्तेमें---

'उघरिंह विमल विलोचन ही के। मिटिंह दोप दुख भव-रजनी के। सूर्फींह रामचरित मिएा-मािएक। ग्रुप्त प्रगट जो जहँजेहि खानिका।"

इन गुरुवन्दनाकी चौपाइयोको गुनगुनाता हुम्रा वापिस लौट ग्राया । मनमे सोच लिया, यह भृगुक्षेत्र सिद्धभूमि है । यहाँ ग्रसंख्य संतोने भजन किया है। यही कभी न कभी सेरे प्रश्नका उत्तर मिल जायगा। रात्रिको भगवान्की ग्रारती हो जानेके वाद मैं सोया ग्रीर स्वप्तमें मैंने जो हश्य देखा वैसा न तो पहले कभी देखा था ग्रीर न उसके पीछे कभी देखनेको मिला। मैने देखा कि वड़ा भारी प्रकाश छाया हुआ है। वहीं एक महल है। उसमेसे एक पन्द्रह-सोलह वर्पकी आयुके छोटे-से उडियावावा निकले। उनका वेप संन्यासका ही या ग्रीर ग्रागेको दाँत भी निकले हुए थे। वे पुस्तक लेकर पढ़नेको वैठ गये। उसके वाद एक बहुत वड़े उड़ियावावा निकले। उनका मुँह सुदूर आकाशमे दीख रहा था श्रीर चरग फटी हुई पृथ्वीमे जलके ऊपर दिखायी देते थे। फिर एक वहुत मोटे उड़ियाबाबा निकले, जो सामान्य श्राकारसे वीसों गुना मोटे थे। उसके पदचात् एक वहुत ही दुवले-पतले हुड्डीके ढाँच।मात्र उड़ियावावा प्रकट हुए। फिर एक ऐसे उड़ियावावा दीखे जो ग्राकाशमे उड रहे थे। तदनन्तर एक उड़ियावावा चट्टी पहनकर समुद्रपर चलते दिखायी दिये। फिर श्रनेकों प्रकारके पशु-पक्षियोके हपमें उड़ियावावा दीले, जिनका और सव शरीर तो उन-उन पशु-पक्षियोके समान या परन्तु मुख उड़िया वावाजीका-सा था। फिर ग्रवरिक्यों के देरपर वैठे हुए उड़ियावावा देखे ग्रीर उसके पश्चात् ग्रनेकों उड़िया वावाग्रोंका वाजार-सा देखा, जिसमें विविध प्रकारके उडिया-वावा थे। फिर वे सभी स्वरूप ग्रहन्य होगये। महाराजजी बोले, "देखा, यं ही योगकी सिद्धियाँ है।" तत्पञ्चात् वह स्वप्न भङ्ग हो गया।

उनके कुछ दिनो पञ्चात् अनूपशहरमे मुभ्ने वावाके दर्शन हुए।

वहां पं० बद्रीप्रसादजी द्वारा लिखित योगप्रदीप नामक ग्रन्थकी कथा हो रही थी। उसमे उन्ही सिद्धियों का प्रसग चल रहा था जिन्हें मैने स्वप्नमें देखा था। कथाके अन्तमे बाबाने मुक्ससे कहा, "समक लिया।" इससे मैने समक्ष लिया और मुक्ते पूर्ण विश्वास हो गया कि वावा योगिराज है और दूसरोंके मनकी बात जान लेते है। बाबाने ही कृपा करके मेरे मनका समाधान करनेके लिये स्वप्नमें वे सब दृश्य दिखाये थे। यद्यपि मैने उनसे पूछा कुछ भी नहीं था, तथापि उन्होंने मेरे मनकी बात जान ली थी। उसके पश्चात् वावा जहाँ-कहीं भी रहते मैं उनके दर्शनोंके लिये अवश्य जाता, क्योंकि उनके प्रति मुक्ते अदूट श्रद्धा उत्पन्न हो गयी थी।

#### स्वप्नमे समाधान

इसके कुछ वर्षों वाद मेरे मनमे यह जिज्ञासा हुई कि ज्ञानी ज्ञानकी सात भूमिकाग्रोमे किन-किन ग्रवस्थाग्रोंको प्राप्त होता है ग्रीर उन-उन ग्रवस्थाग्रोमे उसके श्राहार-विहारादि ग्राचरण कैसे होते है ? एक दिन मैंने सुना कि बाबा हाथरसमे है । मैने वहाँ जाकर उनका दर्शन किया ग्रीर रात्रिमे सोया तो स्वप्नमे देखा कि मेरे ही सात स्वरूप सात स्थानोमें बैठे हैं ग्रीर मैं उनका द्रष्टा होकर सबको देख रहा हूँ । उनमेसे चार स्वरूप तो बोलते-चालते हैं ग्रीर तीन मौन है । उन तीनोकी बडी विलक्षण ग्रवस्था है । इतने हीमें बाबाके दर्शन हुए ग्रीर वे बोले, "ये ग्रवस्थाएँ बहुत शीघ्र ही तुम्हें लिखनेको मिलेगी ।" उसके दो दिन पश्चात् विठूरसे श्रीयुगलानन्द ब्रह्मचारी ग्राये । उन्होने मुक्ते सात-ग्राठ श्लोक लिखवाये, जो सव मेरे प्रश्नके ही उत्तर थे । उनमेसे निम्नलिखित श्लोकने मेरी इस श्रकाका भी समाधान कर दिया कि वावा जब कथा या सत्संगमे

वैठते हैं तव ऊँघते क्यो रहते हैं-

'ग्रन्तमुं खतया तिष्ठन् विहर्नृ तिपरोऽपि सन्। परिथान्ततया नित्य निद्रालुरिव लक्ष्यते॥'

ग्रर्थात् जो महात्मा वाह्य व्यापारोंमे रहते हुए भी ग्रन्तर्मुख होकर ही रहता है वह परिश्रान्त-सा ( थका-सा ) रहनेके कारण निद्रालु-सा दिखलायी देता है।

#### श्रद्भुत चिकित्सा

सन् १६२५ ई० से ४४ ई० तक मै भयंकर वायुरोगका रोगी रहा हूँ। मुक्ते गृध्यसी (साइटिका) ग्रीर ग्रामवात (गिठया) थी। सारे शरीरकी हिंडुयोमे दर्व होता था। वातोन्मादके दौरे ग्राते थे। पाँच-पाँच, छ-छः घटेतक वेहोश रहता था तथा शरीरमें पक्षाघात (लकवा) के वहुतसे चिह्न प्रकट हो गये थे। श्रीग्रच्युत मुन्जीने कलकत्ता, वंवई ग्रीर दिल्लीके डाक्टरोंसे चिकित्सा करानेमे सहस्रों रुपये खर्च कराये। देशी इलाज भी बहुत हुए, परन्तु कोई लाभ न हुग्रा। ग्रन्तमे महाराजजीने कहा कि ग्रव कोई इलाज मत कराग्रो, केवल भगवान्से प्रार्थना करो। इसके कुछ ही दिनो पश्चात् कर्णवाससे बावा पघारे। मुक्ते दुःखी देखकर वोले, "भगवान्की जव महान् कृपा होती है तव इस शरीरमें पूर्व-जन्मोके कर्मोका फल भोगनेको मिलता है। इसे तुम प्रभुकी कृपा ही समभो।"

वावा रातको ग्राश्रममे ही ठहरे। रसोइया उन्हे विलानेके लिये रात्रिमे ग्राघा सेर दूघ ले गया। परन्तु उन्होंने पीया नहीं। रसोइयाने वह दूघ ग्रलमारीमे रस्र दिया। उसी ग्रलमारीमे वैद्य

रेवतीवल्लभजीका निकलवाया हुआ आधा सेर आक्रका दूध भी रखा था । प्रातःकाल होनेपर वाबा श्रीग्रच्युतमुनिजी के पास श्रनूपशहर चले गये। मुभे बातके प्रकोपसे बड़ी प्यास लगी। मैंने सोचा रातका जो बाबाका प्रसादी दूध रखा है उसे पी लूँ। परन्तु उसे तो रसोइयाने पी लिया था। मैने उसीके भ्रममे ग्राक का दूध गर्म किया और उसमे प्रसादके ग्राठ पेड़े मिलाकर पी लिया। कुछ खट्टा तो लगा, परन्तु समभा कि पीतलके गिलासमे रहनेके कारण खटाई ग्रा गयी होगी। इसके ग्राधा घंटा प्रश्चात् शरीरमे दाह उत्पन्न हुया तथा नाड़ियोमे ऐंठन ग्रौर बेहोशी होने लगी। श्राश्रममें एक सिविलसर्जन स्वामी थे। उन्होने देखकर कहा, "तूम ने विष खा लिया है। शरीरका बचना कठिन है।" तब मैने समका कि मै आकका दूध पी गया हैं। मैंने सोचा कि अब अनूप-शहर चलकर श्रीमहाराजजी (श्रीग्रच्युत मुनिजी) के चरगोमें हो शरीर छोडना चाहिये। अतः तुरन्त लाला बाबूकी कोठीपर पहुँचा । वहाँ महाराजजी कुर्सीपर बैठें थे श्रौर वाबा तख्तपर विराजमान थे। श्रीहरि बाबाजी भी वही बैठे थे श्रीर श्रीभोले-वाबाजी वेदान्तछन्दावली सुना रहे थे। मैने सबको दण्डवत् प्रणाम किया भीर बैठ गया।

कथा समाप्त होनेपर मैंने सारा हाल कहा। महाराजजीने तुरन्त वैद्य-डाक्टर बुलाये और उपचार कराया, परन्तु लाभ कुछ न हुआ। मैं बेहोश पड़ा रहा। घीरे-घीरे पाँच-छः दिन पश्चात् स्वयं ही हालत ठीक हो गयी। फिर न तो गृष्ट्रसी रहो, न सूच्छिक दौरे और न हिंड्डयोमे दर्द रहां। परन्तु शरीरमें दाह होनेके कारण इन दिनों ठण्डे पदार्थोका प्रधिक सेवन किया था और जलमें भी वहुत देरतक वैठा रहता था, इसलिये शरीर सुन्न हो गया। पाँच-छः वर्षतक ऐसी दशा रही और केवल ओपिषयोके वलपर ही शरीर चलता रहा। श्रीहरियावाजी और सेठ ग्रादित्यनारायग्राजी ग्रादिने डाक्टर हंसराज ग्रादि वडे-वड़े डाक्टरोको दिखलाया। परन्तु सबसे निराश होकर लौटना पड़ा।

एक दिन मै अनूपशहरमें श्रीनन्नामलजीकी वैठकमे तस्तपर लेटा हुग्रा था। सामने पूज्य वावाका चित्रपट था। उसका दर्शन कर रहा था। जीवनसे निराश हो चुका था। ऐसा जान पडता था, ग्रव दो-तीन दिनमें ही शरीर छूट जायगा। मस्तिष्क काम नही , देता था । श्रकस्मात् वावाके चित्रपटमें ध्यान लगाये मुक्ते नीद श्रा गयी। मैं स्वप्न देखने लगा। वावा हाथमे कमण्डलु लिये खड़े हैं ग्रीर मुक्तसे कहे रहे है, "ठाकुर ! तू वाजीकरण खा।" फिर ग्रांखे खुल गयी। मैने श्रीलल्लूजीसे वाजीकरएा देनेको कहा। वे वोले, "वाजीकरण खाना तुम्हारा काम नहीं है। और वाजीकरण तो कई प्रकारका होता है। तुम्हे कीन-सा दिया जाय ?" मैंने कहा, "ग्राप सवको मिलाकर पुड़िया वनादे।" उन्होने सात पुडियाएँ वनाकर दी। मैंने उनमेसे एक खायी तो मुक्ते सारे शरीरकी हड्डी श्रीर नाड़ियोंके दर्शन होने लगे तथा रक्तका संचार भी होने लगा। शरीरमे अद्भुत चमत्कार श्रीर वलको स्फ़र्ति जान पड़ी। में शेप पुडियाएँ लेकर भेरिया चला ग्राया।

दूसरे ही दिन पता चला कि वावा भिरावटीमे है। मैं सवारी द्वारा भिरावटी पहुँचा। सातों पुडिया खा लेनेपर मेरा शरीर नीरोग हो गया। जब वावाका दर्शन करने गया तो वे हँसकर कहने लगे, "ग्रव तो तू ठीक हो गया। ग्रव तुम इस ग्रोपधिको भगवान्का महाप्रसाद समभकर सेवन करो।" तबसे ग्रबतक मैने सहस्रों रोगियोको वह ग्रोषिध दी है ग्रीर बावाकी कृषासे शत-प्रतिशत रोगियोको उससे लाभ हुग्रा है। पन्द्रह-बीस वर्षके भीतर सहस्रों पक्षाघाती, ग्रपाहिज, राजयक्ष्मावाले ग्रीर बातरोगी उससे ग्रच्छे हो हो चुके है। मैं बाबाके प्रतापसे जीवनभर इसी ग्रोषिक द्वारा जनता-जनार्दनकी सेवा करना चाहता हूँ।

#### चोरका पता लगा

पहले मेरे यहाँ सोलह-सत्रह बार चोरियाँ हुईं। चोरोंका पता लगता नही था। एक बार दीपमालिका से पहले चोरी हुई। मैने चृन्दावन जाकर पूज्य बावाका दर्शन किया। वावाने पूछा, "तू उटास क्यो है?" मैने कहा कि महाराज! बड़ी-बड़ी चोरियाँ हो गयी हैं ग्रीर चोरका पता लगता नहीं है।" वे बोले, "ग्रवकी बार चोरका पता लग जायगा ग्रीर ग्रागे चोरी भी नहीं होगी।" इसके थोड़े दिनो प्रधात् चोरका पता लग गया। उस चोरकी ग्रपनी स्त्रीके साथ लड़ाई हो गयी। उसने स्त्रीको बहुत पीटा ग्रीर सब जैवर लेकर ग्रपने सम्बन्धोंके यहाँ चला गया। उसने उसे क़त्ल कर दिया ग्रीर वे सब जैवर स्वय ले लिये।

#### नई कोठरियोंकी प्रतिष्ठा

एक दिन रातको स्वप्नमे वावाने दर्शन दिया ग्रीर वोले, "फलाहारका प्रबन्ध कर, ग्राज मौनीबावा ग्रा रहे हैं।" वस, उसी दिन दस-ग्यारह बजे मौनीवाबा ग्रा गये। मैने उन्हें स्नप्नका सारा हाल सुनाया। वे बोले, "जैसे गाडी छूटनेसे पहले तार बाबू ग्रागेको तार दे देता है कि गाड़ी जा रही है, लाइन साफ रखो, उसी प्रकार वावाने ग्रांगेसे तुम्हे फल हारका प्रवन्ध करनेकी सूचना दे दी थी।" मैने कहा, "वावाने ग्रापके ग्रानेकी सूचना दे दी थी, भ्रव भ्राप वावाको ले ग्राग्रो ।" वे वोले, "वे तो रास्ता चलते मिल जायेंगे।" ऐसा ही हुआ। सोतारामवावा श्रोहरिवावाजीको ले ग्राये ग्रीर वावा ग्रनूपशहर जा रहे थे, सो मैं जाकर प्रार्थना करके उन्हें ले ग्राया। फिर तो कोर्तन ग्रीर श्रीरामायण जीका गान होने लगा। ग्राश्रममें कुछ नयो कोठरियाँ वनी थी। इस प्रकार महापुरुपोके प्धारनेसे उनकी प्रतिष्ठा हो गयी।

पूज्य वावाके ऐसे ही ग्रनेकों विचित्र चरित्र हैं, उनका कहाँतक वर्णन किया जाय ?

### श्रीहनुमान प्रसादजी पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण'

### गोरखपुर

पूज्यपाद श्रीजिड़िया स्वामीजी यथार्थमे क्या थे, कैसे थे, इस सम्बन्धमे मैं कैसे कुछ कहूँ। मेरी समक्तसे वे पूर्ण महात्मा थे। मैने उनका ग्रत्यन्त स्नेह प्राप्त किया था। मुक्त पर उनकी बड़ी कृपा थी, इसे मै ग्रनुभव करता हूँ। मैने उनसे एकान्तमें भ्रनेक बार बाते की—तत्वके सम्बन्धमे भगवत्प्रम के सम्बन्धमे ग्रीर रसके सम्बन्धमे भी। व्यक्तिगत बाते भी मैने उनसे बहुत बार की—जिनमे कुछ ऐसी भी थी जो उनके जैसे सत्पुरुषके सामने, उन्हीके सम्बन्ध में, मुक्त जैसे नगण्य व्यक्तिको नही करनी चाहिये थी। पर उन्होने उनका जो उत्तर दिया, वह ग्रपार स्नेह भरा तो था हो, संतोष्टर्मित भी था। उनके उत्तरने मुक्ते संतोष प्रदान किया ग्रीर शिक्षा भी तथा सुख भी।

एकबार वे वाँघपर गङ्गास्नान कर रहे थे। उस समय कुछ वच्चे उनपर निस्सङ्कोच पानी उलीचने लगे और स्नान कर लेने पर उनके कौपीन के लिये भी उनमें खीचतान होने लगी। मैंने कुछ प्रतिवाद-सा किया। तब उन्होंने मुक्तसे कहा—'बताओ, मै क्या करूँ?' इनसे लड़ूँ या भाग जाऊँ? एक ओर जहाँ वे वड़े महान्, ज्ञान के भण्डार, गंभीर तत्वज्ञ थे, दूसरी ओर अत्यन्त सरलतासे बच्चोके साथ खेलते थे। प्रयागमे कुम्भके अवसर पर एक बार एकान्तमें खानपानके विपयमे मैंने कुछ शिकायत की और

मैंने कहा—ऐसा नहीं करना चाहिये, वैसा नहीं करना चाहिये। वे हँसकर वोले 'तो तुम वताग्रो, जैसे करूँ, कभी-कभी तो मुभे साठ-साठ घरोमे भिक्षा करनी पडतो है। मेरा पेट भर जाता है, मैं खाना नहीं चाहता तो लोग मेरे हाथ पकडकर जवरदस्ती मेरे मुँहमें भोजन सामग्री ठूँसने लगते है। बताग्रो मैं क्या करूँ। दो एकवार तो मैं चुपकेसे भाग भी गया था पर मुभे पकड लाये।

मैं उनसे एकान्तमे सकोच छोडकर वाते करता था। वडा ढोठ हो गया था परन्तु उन्होने सदा ही स्नेह किया, यहाँ तक कि मेरे सम्बन्धमे कुछ ऐसी वाते वे प्रपने भक्तोमे से कुछ-को कह गये जिनसे उनका ग्रत्यधिक स्नेह सिद्ध होता है। मैं तो उनके उन वचनोको ग्राशीर्वाद मानता हूँ।

जनका स्मरण करके मैं पिवत्रताका अनुभव करता हूँ । इस समय भी जनका वह प्रसन्न वदनारिवन्द मेरे मानस नेत्रोके सामने हैं। वे मुसकरारहे हैं ग्रौर ग्रपना स्नेह-दान दे रहे है। ज्ञान तथा भक्तिके निरूपणकी जनकी प्रणाली वड़ी ही विलक्षण थी। जनका व्यवहार वडा सरल ग्रौर स्नेह पूर्ण होता था। इससे सभीको ऐसा लगता था कि वे केवल मेरे ही है, मुभपर ही सर्वाधिक स्नेह करते है। वाहरी व्यवहारसे उन्हे समभना वहुत कठिन था। जन्हें तो जनकी कृपासे ही समभना जा सकता था।

<sup>×</sup> खेद है कि श्रद्धेय पोद्दारजीका लेख तव मिला जव पुस्तकके १८ फार्म प्राय: छप चुके थे। इस लिए इस लेख को ग्रनुरूप स्थान पर ; नही दिया जा सका।

### पं० श्रीजर्नादनजी चतुर्वेदी, हाथरस

(१)

श्रीमहाराजजी कभी-कभी हाथरसमे ग्राते रहते थे। एकवार वे पधारे । उस समय पण्डितसमाजमे यह प्रवाद प्रचलित हुग्रा कि उडियाबाबा नामके प्रसिद्ध महात्मा ग्राये है। वे भोजनका पदार्थ सामने ग्रानेपर उसमेसे एक ग्रास ले लेते है ग्रौर फुर्र करके सव पदार्थको उच्छिष्ट कर देते है। फिर उसी पदार्थको उनके सब भक्त खाते है। यह बात सुनकर मेरे मनमें संकल्प हुग्रा कि देखें सच्ची बात क्या है ? संयोगवश गोखले पुस्तकालयके अध्यक्ष मेरे मित्र श्रीजयनाराय एशिमा ने मुक्ते ग्रामन्त्रित किया कि ग्राज श्रीउडिया-बाबाजी महाराज पुस्तकालयमे पधारेगे, ग्राप भी ग्रावे । मैं तो ऐसा श्रवसर चाहता ही था। मैं बाबाके श्रानेसे पहले ही वहाँ पहुँच गया। समयपर बाबा पधारे । उनके लिये एक चौकीपर श्रासन लगाया गया था। उसीपर वे बैठ गये। प्रेमियोने चन्दन, पुष्प, माला भ्रादिसे उनका पूजन किया । अन्तमे भ्राँगूर, भ्रनार भ्रादि फलोंसे भरा थाल उनके सामने रखा गया। श्रीमहाराजजीने थालमे से दो-चार दाने लेकर दूर जाकर ऊपरसे मुखमे डाल लिये ग्रौर हाथ घोकर फिर ग्रासनपर ग्रा विराजे। इस दृश्यको देखकर मेरे मनकी जिज्ञासा शान्त हो गयी। मै मन ही मन कहने लगा, "जिन्होंने ऐसी भूठी ग्रफवाह फैलायी है उन्होंने वहुब बुरा किया है।" इस प्रसंगमे ध्यान देनेयोग्य विशेष वात यह है कि श्रोमहा-

राजजीने मेरे मनकी वात जानकर ही वैसा भ्राचरण किया था। ग्रत मेरे मनमें यह विचार हुग्रा कि यदि इन्होंने मेरे मनकी वात जानकर मेरा समाधान करनेके लिये ही ऐसा भ्राचरग्रा किया है तव तो ये अन्तर्यामी सिद्ध होते है। और यदि ये अन्तर्यामी हैं तो निश्चय ही कोई महान् विभूति है। ऐसी स्थितिमें भक्तोको इनका महाप्रसाद लेनेमे कोई हानि नहीं हो सकती, अपितु उसे लेना उचित ग्रीर ग्रावश्यक भी है। परिगाम यह हुग्रा कि इससे श्रीमहा-राजजीके प्रति मेरे मनमे श्रद्धा-भक्तिके भाव उत्पन्न हुए, जो ग्रागे चलकर उनके श्रीचरएोमे प्रीतिकी उत्पत्तिके कारएा हुए। फिर तो ऐसा हुग्रा कि कई वार मेरे मनमें उनका महाप्रसाद लेनेकी लालसा उत्पन्न होती, पर वे मना कर देते। श्रन्तमें मेरी विशेष रुचि देखकर वे कृपापूर्वक मुभे महाप्रसाद देने लगे थे। इस सम्बन्ध मे सच्ची वात यह है कि श्रीमहाराजजीका महाप्रसाद उनमे श्रद्धा-भक्ति रखनेवाले भक्तगण ही लेते थे, वाहरवाले अन्य व्यक्तियोको वह कभी नहीं दिया जाता था।

इस प्रथम दर्गनके पश्चात् मेरा चित्त श्रीमहाराजजीकी ग्रीर ग्राकिपत हुग्रा। फिर तो कर्णवास, रामघाट ग्रादि ग्रन्य स्थानोमें भो मैं वरावर उनके दर्गनोंके लिये जाता रहा। यद्यपि मैंने उनके साथ लौकिक वा पारमायिक लाभका कोई सम्बन्ध नहीं रखा तथापि उनकी कृपासे मुभे ग्रनेको लाभ विना प्रार्थना किये ही हो जाते थे। जब कभी विकट स्थिति ग्रातो ग्रीर मैं उनके दर्गनोको जाता तो उनके सामर्थ्यसे खेल-खेल हींमे वह समस्या निवृत्त हो जाती थी। जब किसी भयानक परस्थितिके उपस्थित होनेपरमें उनके चरणोमें उपस्थित होता तो प्रगाम करते समय सर्व प्रथम बिना पूछे जो वाक्य श्रीमहाराजजी बोलते वही मेरी समस्याको सुलभानेका सर्वोत्तम उपाय होता श्रीर उसीसे वह परिस्थिति सुघर जाती।

(२)

एकबार मैं दर्शन करनेके लिये कर्णवास गया। उस समय तक मेरे कोई पुत्र नही था, केवल एक लडको थी। चलते समय उन्होने प्रसादस्वरूप एक फल दिया। फल हाथमें ग्राते ही मेरे मनमे यह भाव म्राया कि श्रीमहाराजजीने मुभ्ते प्रसादमे यह पुत्र दिया है। वह फल मैंने अपनी धर्मपत्नीको दिया भ्रौर कहा कि श्रीमहाराजजीने यह तुम्हारे लिये पुत्र दिया है। पर उसने हँसी समक्तकर वह फल फेक दिया। मुभे खेद हुआ। मैने फिर उठाकर वह फल उसे दिया और उसे दोनोने मिलकर खाया। उसके दस मास पश्चात् पुत्र उत्पन्न तो हुमा परन्तु प्रसादकी म्रवज्ञाके कारएा एक वर्षके भीतर ही जाता रहा । उसके बादं मैं फिर कर्णवासहीमे श्रीमहाराजजीके पास गया । उस समय विदा होते समय उन्होने प्रसादमे एक गोला दिया। इस बार भी गोला हाथमे आते ही मुक्ते यही भाव हुआ कि यह पुत्र ही है। वह गोला लाकर मैने पत्नीको खिलाया। उसके दस मास पश्चात् जो पुत्र हुग्रा वह ग्रवतक सकुशल है।

(₹)

एक वार मै कर्णवासमे श्रीमहाराजजीके पास श्रीमद्भागवत की कथा सुना रहा था। साथमें धर्मपत्नी ग्रौर तीन वर्षकी कन्या भी थी। श्रीमहाराजजी स्वयं पारसभागकी कथा सुना रहे थे। उस समय लड़की मांकी गोदमे बैठी थी। उसे १०३ डिग्रीका ज्वर था। श्रमहाराजजीने उसे केला श्रीर पेड़ा प्रसादमे दिया। लड़कीने उन्हें खा लिया। वस, तभी उसका सारा ज्वर उतर गया। श्रीमहाराज जीमे मैने तीन सिद्धियाँ देखी थी—(१) परिचत्ताभिज्ञता (दूसरों के मनको वात जान लेना), (२) शक्तिप्रेरणा (श्रपनी शक्ति दूसरोंमे प्रविष्ट कर देना) श्रीर (३) यत्कामस्तदवसायिता (जिस वस्तुका संकल्प हो उसीका उपस्थित हो जाना)।

(8)

को भी जानता था, परन्तु छोड़ नहीं पाता था। एक दिन मैने

मुफ्ते भांग पीनेकी ग्रादत पड गयी थी। उससे होनेवाली हानि

श्रीमहाराजजीसे प्रार्थना की कि मुक्ते भाँग पीनेकी ग्रादत पड़ गयी है, यह छूटती नहीं है। ग्राप ऐसी कृपा करे जिससे यह छूट जाय। श्रीमहाराजजी वोले, "ग्ररे! सव ग्रपने ग्राप छूट जायगी।" मैं हाथरस चला ग्राया। एक दिन एक महापुरुप मेरे पास ग्राये ग्रीर वोले, "भाँग घोटो।" मैंने कहा, "ग्राप महात्मा होकर भाँग पीते हैं।" वे वोले, "सगसे दोप ग्रा जाते हैं।" मैंने कहा, "संगके प्रभाव को त्यागना चाहिये या उसका पोपण करना चाहिये?" उस समय मुक्ते ऐसा लगा मानो मैं श्रीमहाराजजीसे ही वाते कर रहा है ग्रीर उन महापुरुपके रूपमे स्वयं महाराजजी ही वोल रहे हैं। उनकी शक्तिप्रेरणा मुक्ते स्पष्ट ग्रनुभव होती थी। मैं कहने लगा "मैं तो भाँगका पात्र भी नहीं छूता। दूसरे लोग तैयार करके चरे

वरावर दे देते हैं, उसीको ले लेता हूँ।" तब महात्माजीने स्वय घोटकर भांग तैयार की ग्रीर बोले, "ग्राज खूब छककर पिग्री।" उन्होंने स्वयं भी पी ग्रीर मुभे भी डटकर पिलायी। फिर बोले "बोलो, क्या चाहते हो ?" मैंने कहा, "बस, यही कि भाँग पीने की आदत छूट जाय।" उन्होंने कह दिया, "कलसे भाँग नहीं पीओगे।" सचमुच दूसरे दिनसे ही मुफ्ते भाँगसे ऐसी 'घृणा हो गयी जैसी कि किसी भी घोर दुष्कमंसे हो सकती है। मेरा भंग पीना सर्वथा छूट गया और जिस सङ्गसे यह आदत पड़ी थी वह सङ्ग और वगोची भो छूट गयी। श्रोमहाराजजीकी ऐसी अद्भुत शक्ति थी। हम उसे नहीं जान पाते थे सुम्मद्।

### पं० श्रीरामदत्तजी वैद्य, हाथरस

### सम्पर्कका सूत्रपात

सन् १६२६ ई० की वात है, मै सर्व प्रथम श्रीशङ्करलालजी के साथ महाराजजोके दर्जनार्थ रामघाट गया था किन्तु उस समय सामान्य वातचीतके ग्रितिरक्त उनसे मेरा कोई विशेष सम्वन्ध स्थापित नही हो सका। उसके प्रश्चात् संयोगवश मैने एक ग्रन्थ महात्मासे साधनका उपदेश ग्रह्ण किया। उन्होने मुक्ते प्राणायामको प्रक्रिया वतलायी। उसमे मैने प्रगति तो ग्रच्छी की परन्तु किसी विशेष कारणवश उसका परिणाम यह हुग्रा कि मुक्ते नीद बहुत कम ग्राने लगी। जितनी देर नीद ग्रातो थी उसमे भी मुक्ते स्वप्न वहुत ग्रिधिक दिखायी देते थे। इस विध्नके कारण मै वहुत चिन्तत रहने लगा। उन महात्माजीके सामने यह समस्या रखी तो उन्होने प्राणायाम वढानेकी ही ग्राज्ञा दी। परन्तु इससे मेरे स्वप्न ग्रीर भी ग्रिधिक वढ गये।

एकवार मैं बुलन्दशहरसे एक वरातके साथ लौटा । उस समय श्रीमहाराजजी यहाँ विष्णुदयालके वगीचेमे ठहरे हुए थे। मैं उनके दर्शनार्थ गया श्रीर उनके चरणोंमें अपनी मनोव्यथा निवेदन की। पहले तो श्राप वोले, "भैया! जिनसे उपदेश लिया है उन्हींसे इस विघ्नकी निवृत्तिका भी साधन पूछना चाहिये।" किन्तु फिर मेरी स्थित देखकर वोले, "तुम प्राणायाम करना छोड दो श्रीर श्रीमद्भागवतके एक सौ श्राठ मासिक पारायण करो। इससे यह

विघ्न दूर हो जायगा ।" मैने आपको इस आज्ञाका पालन किया भ्रौर इससे मेरा वह विघ्न निवृत्त हो गया ।

मेरे जीवनमे ऐसी घटनाएँ अनेकों बार घटी कि जब मै कोई प्रश्न लेकर श्रीमहाराजजीके पास जाता तो वे पूछनेसे पहले ही उसका उत्तर दे देते। जीवनमें ऐसे अवसर भी अनेको बार आये कि मेरे मनमे किसीको भला-बुरा कहनेकी, किसीकी निन्दा-स्तुति करनेकी अथवा किसीके चपत लगानेकी भावना उठती, किन्तु उसी समय श्रीमहाराजजीका यह उपदेश याद आ जाता—

'तेरे भावे जो करो, भलो बुरो ससार। 'नारायण' तू वैठिके, अपनो भवन बुहार॥' कन्याका विवाह सम्बन्ध

श्रीर फिर मेरे चित्तसे वह दुर्भाविना निकल जाती।

मेरी एक कन्या विवाहके योग्य हुई। मैं उसके लिये वरकी खोज मे था। परन्तु मेरे मनमे यह संकल्प था कि यदि श्रीमहा-राजजीके भक्तपरिकरमे ही कोई योग्य वर मिल जाय तो श्रधिक श्रच्छा हो। यह सोचकर मै गुरुपूर्शिमाके श्रवसरपर श्रीमहाराजजी का पूजन करनेके लिये कर्णवास गया। एक दिन मैने श्रपना उप-र्युक्त विचार रामघाटिनवासी वैद्य प्यारेलालजीसे कहा। वे बोले, "पं० बाबूराम बगीचीवालोंका एक लडका तो है, पर वे बड़े श्रादमी हैं, स्वीकार करे या न करे?" उसके पाँच मिनट बाद ही उन्होंने पं० बाबूरामको पूजन करने लिये जाते हुए दिखाया। थोड़ी ही देरमें मैने देखा कि श्रीमहाराजजी ऊपरकी श्रोर जा रहे हैं। मै उनके पोछे हो लिया। मुक्ते देखकर वे बोले, "श्ररे रामदत्त! तुमने भोजन कर लिया?"

मैं—हाँ महाराजजी ! कर लिया।
महाराजजी—तो जाग्रो, ग्राराम करो।

में--महाराजजी ! पं० वावूरामका एक लड़का है ""।

महाराजजी—ग्ररे! तू उससे ग्रपनी लड़कीका सम्बन्घ करना चाहता है ? जा, मैं कह दूँगा। कोई चिन्ता न कर।

दूसरे दिन ग्रापिन वाबूरामजीसे कह दिया। उन्होंने स्वीकार तो किया, किन्तु सोच-विचारकर निश्चित उत्तर देनेके लिये कुछ प्रवकाश माँगा। उन्हें सात दिनका ग्रवकाश दिया गया। जब मैंने हायरस ग्रानेके लिये ग्राजा माँगी तब ग्राप वोले, "ग्ररे। कलसे हमारे यहाँ मागवतका सप्ताह है। तू हमारे यहाँका वैद्य है। कोई ग्रीमार पड़ गया तो इलाज कौन करेगा?" मैंने कहा, "महाराजजो! कुछ ग्रावच्यक कार्य है। यदि ग्राजा हो तो उसे करके कल ही ग्रा जाऊँगा?" इसपर ग्रापने सहर्ष ग्रनुमति दे दी।

छ:-सात दिन वोतनेपर पं० वाबूरामजीने महाराजजीसे कहा. "श्रापकी श्राज्ञा शिरोघार्य है। श्रीर तो कुछ नहीं, वरातमे जो चार श्रादमी जाय उनका स्वागत-सत्कार श्रच्छा हो जाना चाहिए।" श्रीमहाराजजी वोले, "अरे ! यह ऐसी क्या वात है? हाथरसमें गर्गोशीलाल, जानकीप्रसाद, राघेण्याम कई वड़े श्रादमी रामदत्तके प्रेमी है, स्वागत-सत्कार तो श्रच्छा हो जायगा, तुम्हारी इच्छानु-मार रामदत्तसे रुपया भी दिलवा दूँगा। तुम रामदत्तको पत्र लिख देना।"

उन्होने श्रीमहाराजजीकी ग्राज्ञाका पालन किया ग्रौर विवाह का सारा कार्य श्रीमहाराजजीकी कृपासे सुगमतासे सम्पन्न ही गया।

### पुत्रको प्राग्एरक्षा

सन् १६३३ की बात है । मेरे ज्येष्ठ पुत्र शिवदत्तके चेचक निकली । वीमारी बड़ी बिकट थी । सारे शरीरमें बड़े-बड़े चकत्तोंसे पीप निकलता था। ग्रपने जीवनमे मैंने चेचकका ऐसा रोगी हजारोंमे एक ही देखा होगा । दशा इतनी बिगड़ी कि मुक्त उसके जीवनसे निराशा हो गयी ।

उन दिनो श्रीमहाराजजी ग्रलीगढ़में थे। वहाँ नित्यप्रति उनका सत्संग होता था परन्तु लड़केकी बीमारीके कारण में जा न सका। ग्राखिर, मैने सोचा कि यहाँ रहकर तुम लड़के को बचा तो सकोगे नहीं, फिर ऐसा ग्रवसर क्यों खोते हो ? ग्रतः माँ से ग्रनुमित लेकर मैं श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थं ग्रलीगढ चला गया। जाकर उन्हें प्रणाम किया ग्रौर फिर परिक्रमा करने लगा। मेरी मुखाकृति देखकर श्रीमहाराजजीने पूछा, "रामदत्त! तू उदास क्यों है ? मैंने कहा, "महाराजजी ! लड़केकी हालत बहुत खराब है। शायद ग्रव उसका शरीर" "।" इतना कहते हुए मेरे नेत्रोमे ग्रांसू ग्रा गये। मेरे मुखसे ये शब्द निकलते ही ग्रापने मुक्ते डाँटते हुए कहा, "ग्ररे! चुप । बावला है ? ऐसा नहीं कहते। जा, ग्रव चला जा।"

महाराजजी की ग्राज्ञा होनेसे मैं लौटकर घर चला ग्राया। रातके ग्राठ बजे थे। मैने सोचा, यदि लड़का मर गया होगा तो घरमे रोना-घोना मचा होगा। ग्रतः वाहर ही दरवाजेपर कान लगाकर सुनने लगा। जब कोई ग्रावोज सुनायी न दी तो सोचा— शायद रोते-रोते थक गयी है, इसलिये चुप हैं। फिर दस मिनट ग्रीर भी प्रतीक्षा की। परन्तु फिर भी कोई शब्द सुनायी न दिया।

तव यह समसकर कि लड़का अभी जीवित है मुसे घैर्य हुया और य्रावाज देकर दरवाजा खुलवाया। भीतर जाकर माँ से लड़केका हाल पूछा तो वह बोली, "साढ़े चार बजैसे लल्लाकी हालत सुघरने लगी है। अब तो वह होशमें है।" मैंने स्मरण किया तो मालूम हुया ठीक साढे चार वजे ही मुसे श्रीमहाराजजीने ढाढस देकर मेजा था।

इसके परचात् दो-तोन दिनमे ही लड़का पूर्णतया स्वस्थ हो गया। ऐसे रोगी प्रायः वचते नहीं हैं। मैंने तो इसे श्रीमहाराजजीकी कृपाका ही फल माना। उनके साथ मेरा सम्वन्व केवल संतद्दृष्टिसे ही नहीं था, वे तो हमारे माता, पिता श्रीर बावा थे।

#### ग्रस्वादव्रत

एकबार एक ठकुरानी साहिवाके प्रार्थना करनेपर श्रीमहाराजजी उनके यहाँ पधारे थे। साथमे चालीस-पचास अक्त भी थे। मैं भी था। भोजन करते समय घीयाका साग परोसा गया। उसमे नमक नही थां। एक तो घीयाका साग और उसमें नमक नही ! पर किसीने भी कुछ कहा नही। मैंने ही घीरे से कह दिया, "सागमे नमक नही है।" महाराजजी यद्यपि मुक्तसे काफी दूर थे, तथापि उन्होंने सुन लिया और बड़े जोरसे डाँटा, "कौन है ?" मैं सिटपिटा गया। वस, सब लोग भोजन करके उठ गये।

पोछे टकुरानीजीके ग्रादमी भोजन करनेके लिये बैठे। वे भला, क्यो चुप रहने लगे। वात ठकुरानी साहिवाके कानोंतक पहुँची। वे श्रीमहाराजजीके पास जा हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगीं। श्राप बोले, "श्ररे! साग तो वहुत श्रच्छा बना था। क्षमाकी क्या बात है? हमे तो बहुत श्रच्छा लगा।" हमारे लिये तो उनकी उस एक डाँटका ही यह परिखाम हुश्रा कि श्रवतक यदि सागमें नमक न हो तो मैं यह कभी नहीं कहता कि नमक नहीं है। जैसा भी सामने श्रा जाता है चुपचाप खा लेता हूँ।

#### प्रार्थनास्वीकृति

श्रीमहाराजजी मुभे पुकारते समय नाम न लेकर प्रायः 'वैद्यजी' कहा करते थे। इससे मुभे बड़ा संकोच होता था। इसके लिये मैंने कई वार प्रार्थना भी की कि आप मेरा नाम लेकर ही आज्ञा प्रदान किया करें। परन्तु उन्होने उसपर ध्यान नहीं दिया। अन्तमें मैने निश्चय किया कि जब श्रीमहाराजजी 'वैद्यजी' कहकर बोलेंगे तब मैं बोलूँगा नही। मेरे हृदयमे ऐसा संकल्प आते ही आप वोले, 'अरे रामदत्त! क्या वात है? क्या सोच रहा है? मुभे तेरा नाम याद नही रहता था, अबसे 'रामदत्त' कहकर ही बोला करूँगा।"

श्रीमहाराजजी का ग्राश्रय मिलनेके पश्चात् ग्रवतक मेरे जीवन मे इतना लाभ हुग्रा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे जीवनमें जो कुछ सुख-शान्तिकी वस्तु है वह सब उन्हींकी कृपा का फल है।

### श्री गणेशीलाल जी, हाथरस

(१) सं० १६७७ वि० का ग्रारम्भ ही था, चैत्र या वैज्ञाखका महीना होगा, पूज्य वाबा यहाँ श्रीविष्णुदयालके वागमें ठहरे हुए थे। वही .एक दिन प्रात काल पांच बजे मुक्ते सर्वप्रथम उनके दर्शनोका सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मेरे हृदयपर यह छाप पड़ी कि ये कोई ग्रन्छे महात्मा हैं। उसके पश्चात् जवतक वे वहाँ विराजे मैं नित्य-प्रति दर्शनोके लिये जाता रहा । जब ग्राप वहाँसे चले गये तो हृदयं ग्रापकी ग्रोर इतना ग्राकिषत रहने लगा कि मैं श्रीमहाराजके दर्शनों की इच्छासे ही रामघाट गया । श्रागे चलकर तो ऐसा हो गया कि महीने-दो महीने या चार-छः महीने बाद ग्रवश्यमेव वावा-के दर्शनोके लिये जाने लगा। मालूम तो नही पड़ता था कि क्या कारण था, परन्तु उनके दर्शनोके विना समय-समयपर चित्त वेचैन हो जाता था । यदि कोई सगा-सम्बन्धी उनके दर्शनार्थं जाना चाहता तो भी उसे रोकनेकी इच्छा नही होती थी, प्रत्युत यही भाव मनमें होता था कि भ्रवश्य जाभ्रो। यह दशा मेरी ही नही, वावाके पास जानेवाले प्राय सभी लोगोकी थी। जाते एक दिनको, परन्तु चार-छः दिन रहे विना लौटनेको चित्त नही चाहता था ।

एकवार मैने श्रीमहाराजजीसे पूछा कि मैं किस इष्टदेवकी उपा-सना करूँ ? बोले, "तुम्हे जो सवसे ग्रधिक प्रिय हो उन्हीकी उपा-सना करो।" मैंने कहा, "यह निर्एाय मुफसे नही हो पाता।" तव कहा, "विचार करो, हो जायगा।" तथापि मुभसे एक निश्चय न

हो सका । आखिर मेरे विशेष आग्रह करनेपर उन्होंने मुमे एक स्क इष्टकी उपासना बता दी । परन्तु वह मुमसे नही चली । अन्तमें आप बोले, "मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्ही निश्चय कर लो।" परिगाममे अपने हृदयके जैसे पूर्व संस्कार थे उन्हीके अनुसार मेरी उपासना रही ।

(२)

क्रमशः घीरे-घीरे श्रीमहाराजजीके चरगोंमें मेरी श्रद्धा-भक्ति बढ गयी। वे मेरे केवल गुरु ही नहीं, श्रिपतु माता-पिता भी थे। उनसे मेरा इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया कि वे मेरे घरके-से हो गये थे। मै, लौकिक हो ग्रथवा पारलौकिक, प्रत्येक काम उनसे पूछकर करता था। पूज्य बाबासे मिलनेके पहले और ग्रब भी श्रनेकों महात्मात्रोके दर्शन किये, उनका सत्संग सुना श्रीर श्रव भी सुनते है, परन्तु उनके-जैसी अनुभवपूर्ण एवं हृदयस्पर्शी वाणी सुननेको नही मिली। श्रीमहाराजजीके ग्रन्दर मैने क्रोध कभी नहीं देखा कोई कितना भी अपराध करे, पर उनकी श्रोरसे क्षमामें कमी नहीं होती थी। मुभे उनसे कभी भय नहीं होता था। एक वंगदेशीया माता सरोजिनी थीं, वे मुऋपर बहुत वात्सल्य रखती थी। एकबार वे श्रीहरिवाबाजीके बाँघसे लौटीं श्रीर मुक्ससे बोलीं, "तुम वाँघपर जाग्रो, बाबा तुमपर वहुत नाराज है। जाकर जल्दी उनकी प्रसन्नता प्राप्त करो।" वे भयभीत-सी हो रही थीं। मै उनकी बाते सुनकर हँसने लगा। इसपर वे विस्मित-सी हुई । तव मैंने उन्हें वताया कि वाबाका मेरे प्रति इतना भ्रभयदान है कि वे मुभे कितना ही डरावें मै भयभीत नहीं हो सकता। मै उनसे भयभीत हो जाऊँ-यह उनके वशकी बात नहीं हैं।" बाबामें मैने सवसे वड़ी विशेपता यही देखी

उडिया वावाजीके सस्मर्गा

कि उनका किसीसे विरोध नहीं था । प्रायः ग्रच्छे-ग्रच्छे लोगोंमे भी थोड़ा-बहुत राग-द्वेषका भाव देखनेमे ग्राता ही है ।

(३) एकबार हाथरसमें अपने यहाँ श्रोमहाराजजोकी श्राज्ञासे गोपाल पुरखरणका भ्रनुष्ठान था। उसके विषयमे वहुत-सी वाते मै उनसे पूछ नहीं सका था। अब वे गढमुक्ते श्वर चले गये थे। जव कार्य-समाप्तिका समय समीप याया तो मालूम हुया कि मुक्ससे भूल हुई। काम बहुत था श्रीर बाबासे पूछा था नहीं। समय इतना कम रह गया था कि उनके पास जाकर पूछा नही जा सकता था। एकदम चित्त घवडाने लगा। कहाँ मण्डप वने ? क्यो दक्षिगा दी जाय ? इत्यादि यज्ञसम्बन्धी कृत्योके विषयमें श्रपनी कोई जानकारी नही थी। किन्तु रातको सोनेके बाद सभी प्रक्त हल हो गये। वात यह हुई कि दूसरे दिन पं०िकशोरीलाल श्रीमहाराजजीके पाससे ग्राये श्रीर ग्रपने साथ उनका एक लेखबद्ध सन्देश लाये । उस लेखमे छोटीसे छोटो बातोसे लेकर बड़ीसे बड़ीतक सभी व्यवस्थाएँ थी। जैसे कोई वृद्ध-पुरुष ग्रपने ग्रनजान वालकको समभाता है उसी प्रकार सव वार्ते समभायी गयी थी। ऐसा विश्वास होता था मानो उन्होने मेरे सभी प्रश्न हल कर दिये थे। यह उनकी कोई प्रयत्न-साध्य कृति नहीं थों, किन्तु स्वाभाविक थी । उन्हें दूरश्रवण ग्रीर दूरदर्शन होता था-ऐसा मुभे कईवार ज्ञान हुग्रा था। भोजनादिके विषयमें तो उनके चमत्कार बहुत लोगोंने देखे थे। परन्तु उनके स्वरूपकी दृष्टिसे तो ये वातें मुभे वहुत तुच्छ जान पड़ती थी। यह तो महीनों देखा गया कि वे या तो विल्कुल निद्रा नहीं लेते थे ग्रथवा घंटे-ग्राधा घंटे ही लेट लेते हों क्योंकि रामघाट श्रादि स्थानोमें वे कई वार बहुत दिनोंतक चौबीसो घण्टे बैठे देखे गये थे। प्रातःकाल

The second of the second

जब वे म्रासनपर बैठे होते तब कई वार मुभे उनके मुखमण्डलके चारो म्रोर एक शान्तिमयी क्वेत प्रभाका गोलाकार मण्डल दिखलायी पड़ता था। वह ऐसा लगता था मानो चन्द्रज्योत्स्नामे मोती कूटकर भर दिये गये हों।

**(**8)

श्रीमहाराजजीके पास पहुँचनेपर एक-दोकी नहीं, अनेकोंकी ऐसी दशा होती थी कि घरकी सुधि भूल जाते थे। देहकी भी विशेष परवाह नही रहती थी। शीत-उष्ण, भूख-प्यास ग्रीर भूमिशयनादि उनके पास रहनेपर कोई बाधा नहीं पहुँचाते थे। एक बार कठिन ग्रीष्म ऋतुमे हम कई व्यक्ति उनके दर्शनार्थं ग्रमरसा गये। वहाँ जानेके लिये सहावर स्टेशन पर उतरना होता है। जिस समय गाडी सहावर पहुँची दोपहरके डेढ-दो बजे थे। ऊपर सूर्यकी गर्मी नीचे पृथिवी गर्म, वायु गर्म, अधिक क्या सारा वातावरण ही गर्म था। साथमे सामान भी था ही, श्रौर कुली कोई मिला नही। हम सभी शहरके रहनेवाले थे। ऐसा कठोर ताप सहन करनेका किसी का भी प्रभ्यास नही था। परन्तु श्रीमहाराजजी के दर्शनोंकी चटपटी सभीको लगी हुई थी, किसीको थोड़ा-सा भी विलम्व सह्य नही था। स्टेशनसे ग्रमरसा दो-तोन मील दूर था। ग्राखिर, हम सब उसी समय चलनेको तैयार हो गये । स्टेशनवालीने शाम-तक रुकनेके लिये बहुत कहा, परन्तु सभी थोड़ा-थोड़ा सामान लेकर उसी समय चल दिये श्रीर ग्रमरसा पहुँच गये।

बाबाके सामने पहुँचनेपर चित्तकी शंकाओंका स्वतः समाघान हो जाता था। मनमे कोई प्रश्न उठता और वाबासे पूछनेका सकल्प करके जाते, परन्तु वहाँके शान्त वातावरणमे पहुँचकर मन

संकल्प-विकल्प शून्य हो जाता ग्रीर हम प्रश्न पूछना ही भूल जाते थे। ग्रथवा वहाँ पहुँचने पर स्वतः ही समाधान हो जाता था विना प्रश्न किये वावा ग्रनायास ही उसका उत्तर दे देते थे। उन्हे किसी पद्धित या सम्प्रदायविशेषका भी स्राग्रह नही था। वे जिसे जैसा ग्रधिकारी समऋते थे उसके लिये उसी मार्गका विधान कर देते थे।

(५) एकवार हम कई व्यक्ति महाराजजीके दर्शनोके लिये मोहनपुर गये। यह भी घोर गर्मीका ही समय था। रातको भी पृथ्वी ठंडी नहीं होती थी। वाबाका एक पुराना भक्त रामदास पनवाड़ी था। एक दिन प्रात काल उठकर मैंने किसीसे पूछा, "बाबा कहाँ है ?" उसने कहा कि श्रभो उठे नहीं है। नौ वजे रामदास गाँवसे श्राता है तव ताला खोलता है। रातको वह बाबाको कुटोमे वन्द कर जाता है। मुभे बड़ा दु:ख ग्रीर क्रोघ हुग्रा कि रामदास ग्रपने इस स्वार्थके लिये कि वावा कही बिना ही कहे चले न जायँ उन्हे रातको तालेमे वन्द कर देता है ! ऐसा भक्त किस कामका ? मेरे मनमे यहाँ तक ग्राया कि ग्राज उसे पीटूँगा । वावा भले ही चले जाय, परन्तु उन्हे उस प्रकार जवरदस्ती रोककर दूख देना तो भारी अपराध है। मुभसे अधिक नही रुका गया। मैंने अपने एक मित्रसे भी मनकी बात कह दी। सोचा तो यह था कि यह सुनकर वे भी मेरी ही तरह क्षुब्ध होगे। परन्तु वे तो हँसने लगे। यह देखकर मुभे वडा ग्रारचर्य हुगा । मैने उनसे इसका रहस्य पूछा तो वे वोले, "प्राणस्पन्दरहित समाधिस्य पुरुषको शीत-उष्ण नही व्यापते।" मुक्ते यह वात मालूम नही थी। सुनकर बडा ग्रानन्द श्रीर सन्तोष हुग्रा। नौ वजे रामदास श्राया। उसने कुटी खोली तो देखा, बाबा तख्तपर ग्रासन लगाये निश्चलभावसे विराजमान है। उस कुटोकी लंबाई-चौड़ाई ग्रौर ऊँचाई बहुत कम थी, दर-वाजा भी इतना ही ऊँचा था कि एक व्यक्ति बैठ कर ग्रा-जा सकता था। उसमे एक तस्त डाल दिया गया था, जिसके चारों पायोके नोचे गड्ढा खोदकर पानी भर दिया जाता था, जिससे चीटे न चढ़ने पावे। मेरे एक मित्रने पूछा, "बाबा! आपको कभी क्रोध नहीं त्राता ?" बोले, "त्ररे । जिस दिन मुभे क्रोध ग्रा जायगा उस दिन यह शरीर नही रहेगा।"

(६) समय बाबा हाथरसमे थे । कहने लगे, ''मैं दिल्ली जाऊँगा, वहाँ एक बंगाली मेरा भक्त है।" वे सर्वदा पैदल ही चलते थे और जंगलोमे रहना ही उन्हे पसन्द था। गङ्गातटका छोडकर गाँवों ग्रीर कस्बोंमें भी कम ही जाते थे। इसलिये उनकी इस बातमे मेरा विश्वास नहीं हुग्रा। यों भी वे बहुत-सो खेल-मेल-की वार्ते करते ही रहते थे। ग्रत. मुक्ते यह निश्चय नहीं हुग्रा कि वे ग्रवश्य दिल्लो जायँगे ही। परन्तु वे दिल्ली पहुँच ही गये भ्रौर प्रायः डेढ मासतक कुदिसया घाटपर ठहरे । वहाँ उनके पास दर्शनार्थी ग्रौर सत्संगियोंकी भीड़ लगी रहती थी । श्रीग्रात्माराम खेमका ग्रीर श्रीविहारीलालजी पोद्दार ग्रादि अनेकों भक्त नित्य निय-मसे उनके पास ग्राते थे। इन दिनों लेजिस्लेटिव एसेम्बलीके एक उच्च अफसर श्रीभ्रतुलकृष्ण गुप्त नई दिल्लोसे चार-पाँच मील पैदल चलक्र नित्यप्रति श्रीमहाराजजीके पास ग्राते थे। वे बड़े सज्जन थे। कई वर्ष बाद एक दिन मैने गुप्तावाबूसे पूछा कि ग्राप-का श्रीमहाराजजीसे कवसे परिचय है ? मैं समऋना था ये श्रीमहा-राजजीके पूर्व परिचित है,क्योकि इस प्रान्तमे ग्रानेसे पहले वे वंगाल

मे रह चुके थे। परन्तु यह मेरा भ्रम ही निकला। गुप्तावाद्गने कहा, "जिन दिनो श्रीमहाराजजी दिल्ली पघारे हुए थे उन्ही दिनो एक दिन ग्रकस्मात् में उनके पास पहुँच गया और प्रथम दर्शनमे ही ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया जेसे दो पूर्वपरिचित प्रेमियोंमे पुन- मिलन होने पर हो जाता है।" श्रीगुप्ताजीका उत्तर सुनकर मुभे स्मरण हो ग्राया कि बावा हाथरसमे कहा करते थे कि दिल्लीमें मेरा एक बंगाली भक्त है। उनकी वह वात यथार्थ ही थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वावा ग्रपने पूर्वजन्मसे सम्वन्धित शिष्योंका कल्याण करनेके लिये स्वयं भी उनपर कृपा करते थे, यद्यपि वे ग्रापको जानते भी नही थे। मुभे पूर्ण विश्वास है कि इसी नाते मुभे ग्रवमपर भी उनकी ऐसी ग्रहेनुकी कृपा थी, क्योंकि उस समय मेरेमे तो ऐसी बुद्धि थी ही नहीं जो सन्तोंके पास जानेमे मेरी लगन हो सके।

(७)

पूज्य श्रीहरिवावाजीके प्रति भी श्रापका वडा सहज स्नेह था।
एकवार श्रापने मुक्तसे एकान्तमे कहा था, "श्ररे गनेशी! भैया!
हरिवावाजीके समान दैवीसम्पत्तिवान् साधु बहुत कम देखे गये
हैं "मेरा तो निःसन्देह विश्वास है कि श्रीमहाराजजीका श्रीवृन्दावनमे निवास एकमात्र श्रीहरिवावाजीके कारण हुग्रा था। यद्यपि
इस विषयमें श्रन्य व्यक्तियोका मतभेद भी हो सकता है, परन्तु
मुक्ते ग्रपनी मान्यतामे कोई सन्देह नही है।

श्रीमहाराजजी भविष्यवक्ता थे। उनकी मुभसे कही हुई बाते ग्रभीतक ज्योकि त्यों घटित हो रही हैं। एकवार श्रापने एक व्यक्ति के विषयमे जैसा भविष्य कहा हिग्रा खा उसके विषरीत। मैंने सरलतावग, क्योंकि ग्रापसे मुभ्ने कोई भय तो था नही, एक दिन

एकान्तमें कहा, "बाबा ! ग्राप तो ग्रमुकके विषयमें ऐसा कहते थे, परन्तु हुग्रा इसके विपरोत।" इसपर ग्राप विना किसी प्रकारका क्षोभ प्रकट किये बोले, "ग्ररे ! इसमे क्या है ? बहुत-सी बाते भूठी हो जाती है।" उत्तर सुनकर मुक्ते बड़ा पश्चाताप हुग्रा कि मैने व्यर्थ ही बाबाको भूठा सिद्ध किया। परन्तु उनके मनमे कि ज्ञितमात्र भी कोघ या क्षोभ नही हुग्रा। ग्रन्तमें हुग्रा वही जैसा वाबाने कहा था।

(5)

जिस समय द्वितीय विश्व-संग्राम चल रहा था बाबाका यह निक्षय था कि अब अग्रेज भारतमें नहीं रहेगे। मेरी तुच्छ बुद्धिमें आता था कि युद्ध लबा हो जानेपर अग्रेजोकी विजय हो सकती है। और हुआ भी ऐसा ही। अंग्रेज विजयी हुए। तब एक दिन मैंने बाबासे कहा कि आप तो कहते थे कि अग्रेज चले जायँगे, परन्तु इनको तो विजय हो गयी और हमारा देश भो स्वतन्त्र नहीं हुआ। इस पर आपने बहुत बलपूर्वक कहा, "अब अँग्रेज हमारे देशमें नहीं रह सकते।" मुक्ते सुनकर आश्चर्य हुआ, परन्तु अन्तमें हुआ वही।

बाबाके साथ दीर्घकलतक सम्पर्क रहनेके कारण मैंने ऐसी अनेकों घटनाएँ देखी हैं जिनसे उनमें दूरदर्शन, दूरश्रवण और भविष्यज्ञानरूप अनेकों सिद्धियाँ थी। अञ्चपूर्णाकी सिद्धि तो उन्हें निरुवय ही थी। यद्यपि उनके परमार्थज्ञानके सामने इन सिद्धियोक्ता कुछ भी मूल्य नही था। वे पूर्ण आत्मिनष्ठ, भेदभावजूत्य और साक्षात् प्रेमकी मूर्ति थे। नहीं तो, ऐसा भला कैसे हो सकता था कि लगातार तीस वर्षीतक उनके चित्तमे कभी किसीके प्रति लेश-

मात्र भी घृणा या द्वेषका भाव देखनेमे न ग्रावे। विभिन्न विचार-वाले लोगोंकी, जिनका परस्पर विपरीत भाव भी रहता था, वावामे समान श्रद्धा थी। श्रीर वावाका भी उनपर समान प्रेम था। यह ग्रच्छी तरह मालूम है कि जो लोग वावाके निजजनों-को सताते थे उनको वैसी प्रवृत्तिको जानते हुए भो वावा उनपर ग्रपने भक्तोंके समान ही प्रेम रखते थे। श्रीगङ्गाजींके किनारे कई साल देखनेमे ग्राया कि वावाके पहुँचते ही वहाँके शिकार खेलनेके ग्रभ्यासी लोग भी विना किसीके कहे शिकार खेलना वन्त कर देते थे। उनके ग्रन्त:करएमें स्वयं ही ऐसी वृत्ति जग उठती थी। कर्मकाण्डी, भक्त, वैष्णाव, वेदान्ती ग्रीर ग्रायं-समाजी ग्रादि सभी प्रकारके लोग ग्रापसे लाभ उठाते थे। वावाको केवली कुम्भक सिद्ध था। मीलों तेज चलनेपर भी उनका श्वास-प्रश्वास वढ़ता नहीं था। दस-वीस मील चलकर भी वे ऐसे वैठ जाते थे मानो चले हो नहीं।

(s)

एक समय वावा हाथरसमें थे। ग्रमरसामे वलदेव ब्रह्मचारीके यहाँ यज्ञ होनेवाला था। ग्राप यज्ञमें निमन्त्रित ही नहीं, उसके कर्ता, घर्ता ग्रीर सर्वस्व हीं थे। मस्तीमें हाथरसमें ही शाम हो गयी। कलसे यज्ञ ग्रारम्भ होनेवाला है ग्रीर ग्रमरसा प्रायः पचास मील दूर है। किसी भी प्रकारको सवारीमें ग्राप वैठते नहीं थे। उघर वलदेव ब्रह्मचारी ग्रापमे सखाभाव रखते थे। देर हो जाने-पर उनका प्रणय-कोप उग्र हो जानेकी सम्भावना थी। वस, ग्राप शामको चल दिये ग्रीर रात-रातमे चलकर सवेरे दस वजेतक ग्रमरसा पहुँच गये। देखते ही वलदेव ब्रह्मचारी उवल पड़े—"ग्रव

क्यों म्राये ?" इत्यादि । पर म्राप उनकी बातोको म्रनसुनी करके कहने लगे, "जल्दी यज्ञ म्रारम्भ करो, देरी हो रही है।"

(80)

एक बालक था। श्रभी हाल हीमे उसका विवाह हुग्रा था। नाम प्रकट करनेकी ग्रावश्यकता नहीं है। स्त्रो सुन्दरी मिला थी। श्रतः उसमे उसका राग भी विशेष था। वह बाबाका दर्शन करने ग्राया। ग्राठ-दस दिन रहनेपर भी घर जानेको उसका चित्त नहीं हो रहा था। तब एक दिन वह बाबासे कहने लगा, "बाबा तुम्हें छोड़नेको तो इसी तरह चित्त नहीं चाहता जैसे ग्रपनी स्त्रोको।" उसका यह उदाहरण सुनकर ग्राप ग्रप्रसन्न नहीं हुए, वित्क हँसने लगे ग्रीर बोले, "ग्ररे गनेशी! देखो, देखो, यह लडका क्या कह रहा है?" वात यह थी कि उनकी स्वाभाविकी कृपा ग्रीर प्रेम-पूर्ण हृदयके कारण सभीका चित्त ग्राक्षित हो जाता था, जिससे ग्रीर सबकी सुधि भूल जाती थी।

## श्रीशंकरलालजी गर्ग, हाथरस

#### प्रथम दर्शन

सं १६७२ वि का वैशाख मास था। दिनके १२ वजे थे। में ग्रपनी खद्दरकी दूकान पर वैठा था। ग्रकस्मात् श्रीमहाराजजी दूकानके सामने ग्राकर खड़े हो गये ग्रौर मेरी ओर देखने लगे। मेंने देखा—एक कौपीन, एक कटिवस्त्र, पुरानी कथा, नंगे ज्ञिर नंगे पैर ग्रौर हाथ मे तूँवा। समऋ कोई विरक्त महात्मा हैं। उतरकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की श्रीर ऊपर ले श्राया। परन्तु वे तो जूतों मे ही बैठने को तैयार हो गये, क्योकि पैरो मे घूलि लगी थी। मैंने कहा, "ऊनर पधारिये।" वोले, "मैला हो जायगा।" मैने कहा, "पवित्र हो जायगा।" फिर श्रन्दर ले जाकर गजी का थान विछा दिया। फिर भी वे पैर वाहर रखकर ही उसपर बैठे। मैने देखा सकोच कर रहे है, इसलिये जल लाकर वर्तनमे पैर घोये श्रीर पीछ दिये। पूरा पोछ भी न पाया था कि फट पैर खीचकर सिद्धासन लगा लिया श्रीर घ्यानमग्न हो गये । मैने भिक्षा के लिये प्रार्थना की । बोले, "भिक्षा कर ग्राया।" तथापि मैने थोडा फल ग्रीर मीठा मेंगा कर सामने रख दिया। उसमेंसे थोड़ा ग्रपने वाँये हाथपर रखकर खा लिया। मैने हाथ घुला दिये श्रीर चरगोदक ऊपर मेज दिया।

श्रीमहाराजजी सिद्धासन से विराजमान थे। उनके नेत्र खुले ् हुए थे। मुभे ऐसा प्रतीत हुम्रा मानो हँस रहे है। मैने हाथ जोड़-कर प्रार्थना की, "महाराजजी! गुरु के क्या लक्षण हैं?" तत्क्षण उत्तर मिला-

"हिष्टः स्थिरा यस्य विनैव हश्याद्वायु स्थिरो यस्य विना निरोधात् । चित्तं स्थिर यस्य विनावलम्बात् स एव योगी स गुरुः स सेव्यः ॥"क

ऐसा स्पष्ट उत्तर मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मै काम-काज करना भूल गया ग्रीर सत्संग मे लग गया। योगविषयक बहुत-सी बातें हुई, पर भ्रब याद नहीं है। शाम के पांच बज गये। मैं उन्हें विष्णुदयालके वगीचेमे ले गया ग्रीर मन्दिरके भ्रागे चवूतरेपर श्रासन डालकर बैठा दिया। मुभे फिर भी लगा कि वे हँस रहे है। तूँ बेमें जल भरकर पास रख दिया। थोड़ी देर वाद वे . उठे तूँ वा उठाकर नित्यकर्म से निवृत्त होने के लिए जंगलकी ग्रोर चले गये। मैं कन्थाकी तह करने लगा तो उसके एक ग्रोर कुछ कड़ा मालुम हुग्रा । देखा तो एक पाकेट बुक थी । उसमें देवनागरी भ्रौर उड़िया लिपिमें बहुत-से क्लोक लिखे थे। थोड़ा पढ़ा भी, परन्तु फिर पश्चात्ताप हुआ कि उनकी आज्ञा लिये विना क्यों पढ़ा ? इतनेमे ही वे आ गये। मैंने जल्दी से वह पाकेट बुक कंथामे रख दी । उनकी ग्रीर देखा तो वही मुसक्यान । मेरे मनमें ग्राया कि इन्हे मालूम हो गया है। मैंने हाथ-पैर घुलाये। फिर सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि पुस्तक कंया मे से निकाल कर मेरे हाथ मे देकर कहा, "पढो।" मैने इघर-उघर पढकर कहा, "बहुत ग्रच्छी है।" फिर दोनों हाथोंसे जब उसे 'सामने किया तो बोले, इसे तू ही ले ले। मै संकोच में पड़ गया। परन्तु उन्होंने फिर कहा, "नही, नहीं, इसे तू ही ले ले।"

<sup>#</sup> जिस्की हिष्ट विना हश्यके स्थिर है, वायु विना निरोध किये स्थिर है और विना अवलम्बके स्थिर है वही योगी है और वही गुरु है। उसीकी सेवा करनी चाहिये।

"मैंने पुस्तक पास रख ली। फिर छतपर जाकर श्रासन लगाया श्रीर रात्रिके दूषका प्रवन्ध करके घर लीट श्राया।

दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर देखा तो उसी प्रकार सिद्धा-सनसे बैठे हुए थे। इसी प्रकार नित्य रातको बैठे छोड़कर ग्राता ग्रीर प्रातःकाल बैठे हुए ही पाता। इससे रातको वही रहने की इच्छा हुई। कई रातें रहा, किन्तु जब देखता तब बैठे ही दिखायी देते। मुक्ते सकोच तो था हो नहीं, पूछा, "महाराजजी! ग्राप सोते क्यों नहीं हैं?" बोले, "बेटा! जब सत्त्व बढ़ जाता है तो निद्रा नष्ट हो जाती है। निद्रा तो तमोगुरण है।" मैं ग्रापकी चन्दन-पुष्पादि से पूजा करता था। यह देखकर दूसरे लोग भी पूजन करने लगे। इस प्रकार धीरे-धीरे मेरी उनमे श्रद्धा बढ़ गयी। फिर तो उनको छोड़कर ग्रीर किसी महात्मा के प्रति वैसा ग्राकर्पण ही नही रहा। इस बार ग्राप सत्ताईस दिन हाथरस मे बिराजे। घर-मे भिक्षा के लिये जाते रहे। मेरे घर से तो ऐसा सम्बन्ध हो गया मानो ग्रपने परम ग्रात्मीय ही हैं।

### न हसन्ति मुनीश्वराः

एक दिन स्कूल के कुछ छात्र वाग में आये और महाराजजी से कहने लगे, "महाराज! हँसने से वहुत लाभ होता है। शरीर में खून वढता है, इससे बलकी भी वृद्धि होती है और फेकड़ा मजबूत होता है। इसमें आपकी क्या सम्मित है?" इस पर श्रीमहाराजजी वोले, "भैया! हमारे यहाँ तो लिखा है—

'चक्षुर्म्या हसते विद्वान् दन्तीष्ठैश्च मध्यमा.। श्रधमा श्रट्टहासेन न हसन्ति मुनीश्वराः॥' श्रर्थात् विद्वान् केवल नेत्रोसे हँसता है, सामान्य पुरुष दांत ग्रीर श्रोठोंसे हँसते है तथा निम्न कोटिके पुरुष खिलखिलाकर हँसा करते है। परन्तु मुनीक्वर तो कभी नहीं हँसते।"

उन दिनों हाथरसके ग्रनेकों सत्संगी ग्रापके पास ग्राते ग्रीर बड़े ग्रानन्दसे प्रश्नोत्तर किया करते थे। उस समय श्रीस्वामीजीमे ग्रन्तर्यामित्वका भाव विशेष रूपसे देखा जाता था। ग्राप लोगोंके मनोभावको जानकर बिना पूछे हो उत्तर दे देते थे।

### ग्रद्भुत विवाह

मेरे घरमे चार लड़िकयाँ विवाहके योग्य हो गयी थी। मै तीन वर्षों से लड़कोकी खोजमें था, परन्तु योग्य वर नहीं मिल रहे थे। इससे मुभे बड़ी चिन्ता थी। सं० १६८३ के ज्येष्ठ मासमें मैं श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ रामघाट गया। तीसरे पहर वे कुटीसे निकले, मैं उनका कमण्डलु लेकर साथ हो लिया। बोले, "तू जायगा नहीं?" मैं श्राश्चर्यचिकत हुग्रा। श्रभी तो श्राया हूँ, फिर यह प्रश्नकंसा? मेरी श्रांखोमे श्रांसू भर श्राये। श्राप जाकर गंगाजीकी रेतीमें बैठ गये श्रीर मेरी श्रोर देखकर बोले, "श्रच्छा, कल चले जाना। चिन्ता क्यो करता है? चारों लड़िकयाँ चार विद्यार्थियोको स्र्पण कर देना श्रीर एक-एक कटोरा चावल भरकर दे देना। विवाह हो गया।" मैं मन ही मन विचार करने लगा कि इतने दिनोसे तो लड़के ढूँढ़ रहा हूँ, लड़िकयाँ भी पढी-लिखी है, पर वर मिलते ही नहीं। क्या किया जाय? दूसरे दिन मुभसे फिर बोले, "ग्ररे! गया नहीं?"

मैं उसी समय चल दिया। हाथरस जंकशनपर मुर्फे पं० राधा-कृष्णाजी मिले। बोले, "कहाँ से आ रहे है ?" मैंने कहा, "स्वामी जीके पाससे ?" तब वे बोले, "तुम भी स्वामीजी वन जाओ। चार लड़िक्याँ विवाहयोग्य घरमे है, पर तुम्हें कोई चिन्ता ही नही है।"
मैने उत्तर दिया, "मै क्या करूँ?" वे बोले, "मेरे साथ चलो श्रौर जवतक लड़के निश्चित न हो जायँ घर मत लीटो।" मै उनके साथ हो लिया। एक सप्ताहके भीतर ही चारों लड़के मिल गये। जिस लड़के को देखते उसीको चार रुपये मेट कर देते। लड़कोके पिता कहते, "श्रभी लड़की तो देखी नही है, कैसे निश्चय करे?" तथापि मान जाते। मैंने समफ लिया, यह सब श्रीमहाराजजीकी कृपा है। मैं लौटकर घर श्राया। लड़की देखनेवाले श्राकर लड़िक्याँ देख गये और विधि भी मिल गयी। चारों विवाह एक ही तिथिमे होने निश्चत हुए।

श्रव विवाहों की तैयारी होने लगी। एक घर्मशालामे चार मण्डप बने श्रीर एक घर्मशाला चारों वारातों के जनवासे के लिये किया । मैंने विवाह के श्रवसरपर हाथरस पधारने के लिये पूज्य श्रीमहाराज जीसे प्रार्थना की श्रीर उन्हों ने समयपर पहुँच जाने का वचन दे दिया। पीछे यद्यपि मैं उन्हे विवाह की तिथिसे सूचित नहीं कर सका, क्यों कि उस समय यह पता नहीं लग सका कि वे कहाँ हैं, तो भी ठीक भट्ठी खुदने के दिन वे स्वयं हाथरस श्रा गये। मैं जाकर उन्हें श्रादरपूर्व के लिवा लाया श्रीर विवाह मण्डपों के बीच में एक चौकी पर विराज मान करा दिया। उस समय लड़ कियों सिहत समस्त कुदुम्बन श्रीपका पूजन किया, आरती उतारी तथा लड्डू श्रीर वहीं का भोग लगाया। श्रापने बड़े ने मसे भोग लगाया श्रीर फिर बगीचे को चले गये। मुक्ते श्राज्ञा दी कि जबतक विवाह का सम्पूर्ण कार्य समाप्त न हो मेरे पास मत श्राना।

चार जगहसे चार बारातें ग्रायीं। उन्हें एक ही धर्मशालामें ठहराया गया। जब चढत हुई तो उसमें बाजा नहीं था। शंख-घडियालोसे वाराते निकलीं। चारों दूल्हे घोड़ोंपर सवार थे। उनके ग्रागे राम, लक्ष्मण, कृष्ण ग्रीर बल्देवकी चार कागजकी मूर्तियां थीं। यही थी उस बारातकी फुलवाड़ी। उनके ग्रागे साढ़े तींन सौ बराती पैदल चल रहे थे। लोग बड़े कुतूहलसे यह ग्रद्भुत बारात देख रहे थे। समभते थे कि यह ठाकुरजीका विवाह है क्या? बिलकुल नयी बात थी न।

ग्रस्तु ! चार मण्डपोमें एक साथ ही विवाहकार्य सम्पन्न हुग्रा। कार्यकर्ता थे पं० तुलसीरामजी। शहरकी स्त्रियाँ ग्रा-ग्राकर वरो को तिलक ग्रौर भेट करती थी। मना करनेपर भी मानती नही थीं। बरातियोंको दो-दो रुपये, चार-चार लड्डू तथा गीता ग्रौर रामायणकी पुस्तकों भेटमें दी गयी। सम्पूर्ण कार्य बड़े ग्रानन्द से सम्पन्न हुग्रा ग्रौर श्रीमहाराजजीकी कृपासे मै एक वड़ी चिन्तासे मुक्त होगया।

#### अपमानमें श्रक्षुब्ध

एक बार भ्राप नरवर पाठशालापर पघारे । साथमें केवल भ्रानन्द ब्रह्मचारी थे । भ्रीर भक्तोंको पीछे छोड़ दिया था । वहाँ पण्डितस्वामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजीको 'ॐहरिः' करके नीचे वैठ गये । वे स्वयं तख्तपर बैठे थे । विश्वेश्वराश्रमजीने वहुत सी उल्टी-सीधी बातें कहकर फटकारना श्रारम्भ किया—"कीर्तन कराता है । शाङ्कर सम्प्रदायका साधु होकर उसके विपरीत श्राचरणका पोषक बनता है । रासमें लड़के नचाता है ।" इत्यादि । भ्राप श्रपनी स्वाभाविकी शाम्भवी मुद्रासे शान्त बैठे रहे । इनके शान्त रहनेसे वे

श्रीर भी चिढ गये तथा इन्हे कुटियासे बाहर निकाल् श्राये । तव श्राप उन्हे पुन: 'ॐहरिः' कहकर रामघाट चले श्राये ।

इस समय नरवर विद्यालयके संस्थापक प० जीवनदत्तजी वाहर गये हुए थे। लौटनेपर उन्हें सव हाल मालूम हुग्रा तो वे रामघाट श्राये ग्रीर वोले, "महाराजजी! स्वाभीजीसे जो जैसा कह देता है वैसा ही वे मान लेते हैं। उनका स्वभाव तो ग्राप जानते ही हैं। उनके कहनेका ग्राप बुरा न माने, क्रोध न करें।" ग्रापने कहा, "पण्डितजी! वे तो ठीक ही कहते है। मैं भ्रष्ट हो गया। क्रोध तो मुक्ते किञ्चिन्मात्र भी नहीं है। जिस दिन मुक्ते क्रोध ग्रायेगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा।"

इसके कुछ काल पश्चात् पण्डितस्वामी वीमार पड़े । उनका शरीरपात होनेकी सम्भावना हो गयी। तव उनके हृदयमे श्रीमहाराजजीके प्रति किये श्रपमानका पश्चात्ताप जाग्रत् हो उठा। वे वहुत दुःखी हुए श्रीर सन्देश मेजा कि महाराज दर्शन दे। श्रीमहाराजजीने कहा, "उनसे कहना, मै अवश्य आऊँगा।" उन दिनों मैं भी वही था। मेरे सामने ही श्रापने कहा था, "श्रच्छा है, स्मृतिमे जाने दो।" परन्तु जिस दिन उनका शरीरान्त हुग्रा उसी दिन कुछ देरसे श्राप नरवर पहुँच गये थे। वड़े उत्साहसे कोर्तन कराते हुए उन्हे गङ्गाजीमे जलसमाधि दिलायी ग्रीर स्वयं ही वहाँ रहकर उनका निर्वाणोत्सव कराया।

उपदेश वाक्य

प्रश्न—साघु कौन है ?

उत्तर—जो इतना छिपे कि उसे कोई साधु न सममे—

'श्रन्धवज्ञडवच्चापि मूकवच्च महीं चरेत्।' श्राप नीचे लिखे वाक्यों को प्रायः बोला करते थे—

- १. "यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । हर्पामर्षभयोद्वेगैमुँको यः स च मे प्रियः ।।"
- "साघू ऐसा चाहिये, दुखै दुखावै नाहि । फूल पात तोड़े नहीं, रहे वगीचे माहि ।।
- भी न वन्दा न खुदा था, मुक्ते मालूम न था।दोनो इल्लतसे जुदा था, मुक्ते मालूम न था।
- प. वजह मालूम हुई तुमसे न मिलनेकी सनम ।
   मैं ही खुद पर्दा बना था प्रुक्ते मालूम न था ।
- ५. आप ही आप हूँ यहाँ फायल व मफऊल है कौन ? मैं जो आशिक हुँ कहा था मुक्ते मालूम न था।।"

साधकोके लिये ग्रापका कथन था—'कार्यं साधयेद्वा शरीरं पातयेद्वा।" ग्रथीं ऐसा हढ़ संकल्प लेकर साधनमें लगे कि या तो कार्यं पूरा करले, नहीं तो शरीर को नष्ट कर डाले।

## श्रीराधेश्यामजी सेकसरिया, हाथर्स

मेरे पुज्य पिता श्रीकन्हैयालालजी महाराजजीके प्रेमी थे

उनके दर्शनोंके लिये प्रायः गगातटपर जाया करते थे । जी ग्रन्तिम समयपर जव वे रुग्णावस्थामें थे श्रीमहाराजजी उन्हे देनेके लिये हाथरस पघारे थे । उसी समय सबसे पहले ग्रापके दर्शन हुए। पिताजोने मेरा हाथ श्रीमहाराजजीके ।

पकड़ाकर उनसे प्रार्थना की कि यह वालक ग्रापका ही है, इ सदैव कुपादृष्टि रखें ग्रीर इसे ग्रपना ही समभें। तबसे श्री राजजीने मेरे ऊपर वही भाव रखा। उसी समयसे क्रमशः घीरे मेरी भी उनके श्रीचरणोमे श्रद्धा-भक्ति बढ़ती गयी। मैं र के लिये समय-समयपर अनेकों वार उनके पास जाता था। इससे परमार्थमें भी मेरी रुचि हो गयी। स्नापके दर्शन पहलेसे ही मैं श्रीरामचन्द्रजीकी उपासना ग्रीर उन्हीके म जप किया करता था। श्रीमहाराजजीने भी मेरे लिये इसी साध पुष्टि की । एक वार मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं तो अपने ही मन्त्रजप करता हूँ, किसी गुरुसे तो मुक्ते मन्त्र प्राप्त नहीं है। ग्रतः कृपा करके आप मुभे मन्त्रोपदेश कर दीरि मैंने सुना है कि मनमुखी मन्त्र जपनेसे सिद्धि नहीं मिलती । श्राप हँसकर वोले, "तेरा मेरे प्रति जो भाव है वही क्या कम उसीसे सव कुछ हो जायगा । तू जो कुछ करता है, वही ठी वैसा हो करता रह।" श्रीमहाराजजी मुभे प्रायः यही उपदेश करते थे कि ये सब वस्तुएँ नाशवान हैं, इनमे श्रासक्ति नही व चाहिए । याद रखो, वस्तुके भोगमें उतना सुख नही है जितना उसके त्यागमे है । स्वादिष्ठ पदार्थ खानेमें वह ग्रानन्द नही है जो दूसरेको उसे खिलानेमें है ।

श्रीमहाराजजीके उपदेशोसे मुक्ते जीवनमे बहुत लाभ हुग्रा है । मुक्ते भंग पीना, ताश खेलना, सिनेमा देखना श्रीर व्यर्थ वार्तालाप करना श्रादि श्रनेको दुर्व्यसन थे। श्रापकी कृपा ग्रीर सत्संग के प्रभावसे वे सभी छूट गये। इसके सिवा सबसे बड़ा लाभ यह हुग्रा कि मेरे हृदयमे शोक-मोहादि जैसे पहले व्यापते थे वैसे श्रव नहीं व्यापते। ग्रव तो कैसी ही परिस्थिति ग्रा जाय उनकी कृपासे चित्त में शान्ति ग्रीर धैर्य बने रहते है।

श्रीमहाराजजीमे मुक्ते सबसे बडी विशेषता यह दिखायी दी कि वैराग्यवान् होते हुए भी उनमें ग्रपनत्वका भाव विशेष था। वे किसीको भी दुखमें पड़ा नही देख सकते थे। किसोको दुखी देखते ही व्याकुल हो जाते थे ग्रीर जैसे बने तन-मन-वचनसे उसका दुख दूर करनेका प्रयत्न करते थे। उनमे सेवाभाव भी बहुत था। ग्रपने बडप्पनको त्यागकर वे किसी भी प्रकारकी सेवा करनेको तैयार रहते थे। उनमें ग्रपनी सेवा करानेकी तिनक भी वासना नही थी। जो उनकी सेवा करना चाहते थे उन्हें भी वे मना ही करते रहते थे। बडी से बडी समस्याएँ जो हमसे ग्रपने-ग्राप नही सुलक्ष पाती थी, उनकी कुपासे वातकी वातमे हल हो जाती थी। वे कोई ऐसा उपाय बता देते थे कि सारी चिन्ता मिट जाती थी। उनमें एक वहुत वड़ा ग्रुए। यह था कि चाहे कैसी भी विषम परिस्थित हो उन्हें कोघ कभी नहीं होता था। वे सदैव शान्त ग्रीर स्वरूपनिष्ठामें ग्रविचलभावसे स्थित रहते थे। वे भक्तोके लिये

भक्त ग्रीर ज्ञानियोके लिये ज्ञानी थे। जिसकी जैसी निष्ठा होती उसे उसीमें हढ कर देते थे। उनकी हिष्टमें ज्ञान ग्रीर भक्तिका समान ग्रादर था ग्रीर ग्रधिकारिभेदसे वे दोनों ही का जोरदार प्रतिपादन करते थे। मुक्ते स्वप्नमें भी ग्रनेको वार उनके दर्शन हुए हैं, किन्तु कभी कोई विशेष वातचीत नहीं हुई। यों भी उनसे प्रक्त करनेकी मुक्ते कभी ग्रावश्यकता नहीं पड़ती थी, वे विना पूछे स्वयं ही मेरे मनमें उठे प्रक्तका उत्तर दे देते थे।

(१)

एक बार मुभे संगृहिग्गीकी बीमारी हो गयी । घीरे-घीरे शरीर मरए। सन्न ग्रवस्थाको पहुँच गया । मै मृत्युकी श्राशंकासे भयभीत रहने लगा। उससे घवडाकर मैं श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ श्रमरसा गया। मेरे मानसिक भयको जानकर श्राप कहने लगे, "भैया! मृत्यु तो सभीकी श्रवश्यम्भावी है, उससे डरनेसे क्या लाभ ? देखो, एक बार एक मनुष्य जगलमे एक सिंहके सामने पड़ गया। पहले तो वह वहुत डरा, किन्तू फिर उसने सोचा कि ग्रव यह मुभे खा तो जायगा ही, फिर क्यो डहँ ? यह विचारकर वह निर्भयता-पूर्वक डटकर उसके सामने खडा हो गया । उसकी निर्भयतासे प्रभावित होकर सिंह उसपर ग्राक्रमण न कर सका ग्रीर वह मृत्युके मुखसे वच गया । इसी प्रकार जब एक दिन मृत्यु होना निश्चित हो है तव उससे डरनेसे क्या लाभ ?" श्रीमहाराजजीके इस उपदेश से मेरे मनसे मृत्युका भय निकल गया ग्रीर तभीसे क्रमशः मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। यहाँ तक कि कुछ दिनोंमे मैं पूर्णतया स्वस्थ हो गया ।

(२)

यों तो श्रीमहाराजजी जब कभी हाथरस पधारते थे तो उनका म्रागमन ही उत्सवका रूप घारएा कर लेता था । तथापि म्रापके तत्त्वावधानमे मेरे यहाँ चार उत्सवोका भी भ्रायोजन हो चुका है। इन उत्सवोमें अखण्ड हरिनामसंकीर्तन, कथा, सत्सग, प्रवचन और साधु-ब्राह्मणोंकी सेवा तथा नगरकीर्तन ग्रादिका बड़ा ग्रानन्द रहा । प्रथम उत्सव श्रीरामनवमीके उपलक्षमे हुग्रा था । उसके ग्रन्त में जो नगरकीर्तन हुम्रा था उसकी शोभा बड़ी ही म्रलीकिक थी। उसमे सहस्रों नर-नारी कीर्तनानन्दमे मत्त हो रहे थे। उसमे परिकरसिहत श्रीमहाराजजीके ग्रतिरिक्त पूज्य श्रीहरिबाबाजी, बाबा रामदासजी, बाबा रघुनाथदासजी, श्रीजयरामदासजी 'दीन' श्रीकृष्णानन्दजी बबईवाले ग्रादि ग्रीर भी ग्रनेकों महापुरुष पघारे थे । दूसरा उत्सव शीतकालमे हुम्रा था। उसमें उपर्युक्त सम्पूर्ण श्रायोजनोके श्रतिरिक्त श्रीरासलीलाका भी श्रायोजन किया गया था । तथा पण्डितसभा ग्रीर कविसम्मेलन भी होते थे । प्रायः पन्द्रह दिनतक उत्सव सानन्द चलता रहा, किन्तु फिर एक विघ्न उपस्थित हो गया । मेरा एकमात्र पुत्र, जिसकी आयु केवल एक वर्ष की थी, चेचककी बीमारीसे चल बसा । मृत्युसे पूर्व मैंने वालक को उत्सवमे पधारे हुए सभी महापुरुषोंके दर्शन कराये थे। उसकी मृत्यु हो जानेसे सर्वत्र सन्नाटा छा गया। सभीके मुख उदास हो गये। समागत संतोमें से कई जहाँ-तहाँ चले गये। जब बालकके मृत कलेवरको यमुनाजीमे प्रवाहित कर हम सायंकालमे श्रीमहा-राजजीके पास पहुंचे तो पूछा कि आपने उत्सव वन्द क्यों कर दिया। म्राप बोले, "मैने बन्द नही किया, लोगोंके चित्त खिन्न हो गये,

323

'महार मेरे म

ग्रत. वे स्वयं ही चले गये हैं।" परन्तु श्रीमहाराजजी ग्रन्ततक विराजे रहे।

इस दुर्घटनाके कारण लोगोंको तो चर्चाका एक प्रसंग मिल गया। नगरमे यह अपवाद होने लगा कि अच्छा उत्सव हुआ, लडका ही मर गया। एक दिन श्रीमहाराजजीके आगे इस अपवाद की चर्चा हुई तो आप बोले, "लडका मर गया तो कोई बात नहीं एक वर्ष के भीतर फिर यही लड़का तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा।" आपकी यह वाणी सर्वथा सत्य हुई। एक वर्षके भीतर ही पुनः पुत्रका जन्म हुआ और वह अभीतक जीवित है। पुत्रके विषयमें हमारे यहाँ कुछ ऐसा योग रहा है कि मेरे पिताजीके भी आठ सन्ताने हुई थो, किन्तु उनमें एक पुत्री ही जीवित रही थी। मैं दस वर्षकी आयुमे उनकी गोद आया था।

कुछ समय वीत जानेपर मैंने श्रीमहाराजजीसे पूछा, "भगवन्! ग्रापकी उपस्थितिमे उत्सवमे ऐसा विघ्न क्यों ग्राया ?" सुनकर ग्राप चुप रह गये। परन्तु जब दुवारा श्राग्रहपूर्वंक पूछा तो बोले, "ध्यामलाल खण्डेलवालके लड़के मोहनलालकी तुम्में प्रीति ग्रीर मुम्मे श्रद्धा थी। उसकी श्राग्रु प्रायः बाईस साल की थी। वह हरिवावाजी तथा ग्रीर भी बड़े-बडे महात्माग्रोके, जिनका नाम उसने सुन रखा था, दर्शन करना चाहता था। परन्तु पिताकी ग्राज्ञा न मिलनेके कारण वह जा नही पाता था। वह संतसेवामे एपया भी खर्चना चाहता था, किन्तु पिताके अनुदार स्वभावके कारण उसकी यह लालसा भी पूर्ण नही होने पाती थी। एक वार वह लड़का तुम्हारे साथ एतमादपुर मेरे दर्शन करनेके लिये गया था। चलते समय उसने बड़े प्रेमसे मुम्ससे पूछा था,

"महाराजजी ! अब मुभे आपका दर्शन कहाँ होगा ?" उस समय मेरे मुँहसे निकल गया—

'करे खान-ए-बदोशोंकी खुदा खुद कार सामानी । नया मंजिल नया खाना नया दाना नया पानी ।'#

दैवयोगसे लौटनेके एक सप्ताह पश्चात् ही ज्वर श्राकर उसकी मृत्यु हो गयी । उसका मुक्तमें राग था, संत-महात्माश्रोके दर्शनों की लालसा थी श्रीर तुम्हारे प्रति प्रीति थी ही । श्रतः उसीने मर कर तुम्हारे यहाँ जन्म लिया था । वह सतसेवामे खर्च करना चाहता था । इसीसे उसके निमित्त तुमने यह उत्सव किया श्रीर जिन-जिन महात्माश्रोके वह दर्शन करना चाहता था उन्हें बुलाकर श्रन्त समय उनके दर्शन भी कराये । इस संकल्पके पूर्ण होते ही वह शरीर छोड़कर चला गया।"

(३)

एकबार मेरे मनमे एक दुर्वासनाने जोर पकड़ा । परन्तु मैने किसीसे भी उसकी चर्चा नहीं की । एक दिन मेरे मनकी वात जानकर श्रीमहाराजजी कहने लगे, "ग्ररे ! क्या तुम मुक्तसे भी छिपाकर ऐसा करना चाहते हो ? क्या मुक्तसे यह बात छिपी रह सकती है ? ग्रागे कभी ऐसा विचार नहीं करना ।" श्रीस्वामी जीके इन शब्दोमें उनकी प्रबल संकल्पशक्तिका योग था। ग्रतः इन के प्रभावसे मेरा वह कुसंस्कार निर्मूल हो गया ग्रीर उसके पश्चात् फिर कभी उसने सिर नहीं उठाया। इस प्रकार समय-समय पर हमारे बिना कहे ही वे हमारी रक्षा किया करते थे।

<sup>\* &#</sup>x27;जो ग्रनिकेत महात्मा हैं उनके योग-क्षेम की व्यवस्था स्वयं भगवान् करते हैं। उनका नया विश्वाम स्थान होता है. नया घर होता है तथा नया खाना-पीना होता है।' इस कयनसे श्रीमहाराजजीका तात्पर्य यह था कि यह कहा नहीं जा सकता कि मैं कब कहाँ रहूँगा।

## श्रीजगन्नाथप्रसाद जालान, हाथरस

### प्रथम दर्शन

मैं ग्रभो बच्चा ही था। उस समय मेरी रुचि भगवान् शंकर-की उपासनामे थी। मैं यथासाध्य उन्होका भजन-चिन्तन करता था। सन् १९३२ की वात है। मैंने एक दिन रात्रिमें स्वप्न देखा। हाथमे वीगा लिये देविंष नारदजी आये है। मैंने उन्हें प्रगाम किया। वे वोले, "वत्स! ग्राज तुम्हारे यहाँ भगवान् शंकर भिक्षुक के रूपमे ग्रावेंगे। इसलिये ग्राज तुम किसी ग्रभ्यागतका ग्रनादर मत करना।" इतना कहकर देविंप ग्रन्तर्घान हो गये। फिर स्वप्नमे ही मैंने वडी प्रसन्नता से भगवान् शंकरकी पूजा एवं भोग-रागकी सामग्रियाँ तैयार कीं ग्रीर उनके ग्रुभागमनकी प्रतीक्षा करने लगा। मनमें वड़ी प्रसन्नता, वड़ा उल्लास था कि ग्राज मुक्ते भगवान् शकरके दर्शन होगे।

पहले एक बुढ़िया आयी और बोलो, "मुभे खानेके लिये आटा, दाल, घी दो । मैं तो इस प्रतीक्षामे ही बैठा था। तुरन्त उसकी इच्छानुमार सब सामान दे दिया और वह प्रसन्नतापूर्वक चली गयी। उसके पश्चात् भिक्षुकके रूपमे भगवान् पघारे। उनके शरीर में जहाँ-तहाँ अनेकों पट्टियाँ वँघी थी। वे कुछ पद गुनगुना रहे थे और उनके नेत्र बड़े सुन्दर थे। मैं उनके चरणोमे गिर गया और वोला, "आप स्वयं भगवान् है, आप भीतर पघारिये।" उन्होने कहा, "नही भाई! मैं तो भिक्षुक हूँ।" तथापि मेरे प्रेमपूर्ण आ- ग्रहसे वे भीतर आ गये, मैंने उन्हे एक सुन्दर आसनपर विराज-

मान कराया और गन्ध-पुष्प भ्रादिसे उनकी पूजा की। फिर जव चरणोंमें प्रणाम किया तो देखा कि उनका स्वरूप दिच्य हो गया है। उनके श्रीअंगके चारों थ्रोर प्रकाशपुष्त है, मस्तक कण्ठ श्रीर भुजाशोमें सर्प है तथा हाथमें एक विशाल त्रिशूल है। इस रूपको देखकर मैं डर गया, मेरे नेत्र बन्द हो गये श्रीर मैंने प्रार्थना की कि श्रापके इस रूपको देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। इन सर्पोंसे मुक्ते डर लगता है। तब वे मुसकाये श्रीर वे सर्प तत्काल श्रदृश्य हो गये। उन्होंने मेरे सिरपर हाथ रखकर कहा, "तू क्या चाहता हैं!" मैंने इतना ही कहा, "श्रापके चरणोमें मेरा प्रेम हो।" वे बोले, "श्राजसे तीसरे दिन तुम्हें एक ऐसे महात्मा मिलेंगे जो मेरे हो स्व-रूप है। उनकी सेवा करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा।" इतना कह- कर वे श्रन्तर्धान हो गये। उस समय मुक्ते श्रन्तर्हित होती ज्योति दिखायी दी। फिर मेरा स्वप्न भंग हो गया, परन्तु मुक्ते उसकी पूरी स्मृति बनी रही।

ग्रव मै उत्सुकतापूर्वक तीसरे दिनकी प्रतीक्षा करने लगा। यह वात किसी पर प्रकट नहीं की। ठीक तीसरे दिन पिताजी वोले, "ग्राज एक महात्मा ग्राये है, चल, तुभे दर्शन करा लाऊँ।" सुनकर मुभे बड़ी प्रसन्नता हुई ग्रीर मैं उनके साथ विष्णुदयालके बगीचेमे पहुँचा। उसी समय श्रीमहाराजजी गुफाकी छतपरसे उतरे। उनके दर्शन करनेपर स्वप्नकी बातको स्मरण करते हुए मैंने साक्षात् शिवबुद्धिसे उन्हें प्रणाम किया। ग्राप ग्राकर श्रासनपर विराज गये। फिर मुभसे कहा, "तू कोई प्रार्थना सुना।" मैंने "शरणागत-पाल कृपालु प्रभो ! हमको एक ग्रोश तुम्हारी है।" यह प्रार्थना गाकर सुनायो। तव श्रीमहाराजजीने प्रसाद स्वरूप सबको एक- एक और मुक्ते दो पेडे दिये तथा मुक्ते प्यार भी किया। उसी दिनसे मेरा चित्त उनकी ओर आकर्षित हो गया। धीरे-धीरे उनके श्री-चंरणोमे मेरी श्रद्धा-प्रीति बढ़ती गयी। श्रब तो ऐसी दशा हो गयी कि उनके दर्शनोके बिना रहा नही जाता था। पिताजी मेरी इस प्रवृत्तिसे अप्रसन्न थे और मुक्ते पीटते भी थे, तथापि किसी न किसी प्रकार मै उनके पास चला ही जाता था।

#### मन्त्रोपदेश

एक दिन श्रीगएशोलालजी गुरुपूर्शिमाका पूजन करनेके लिये रामघाट जा रहे थे। मैंने भी जाना चाहा, पर पिताजीने मुक्ते वांधकर उल्टा लटका दिया और खूब मार लगायी। कहने लगे, "साधुमोके पास क्यो जाता है, साधु हो जायगा।" उसी दिन रात्रि मे श्रीस्वामीजीने मुक्ते दर्शन दिया श्रीर वोले, "बेटा! तू डरना नहीं, मैं तो सदैव तेरे साथ हूँ। कल चले श्राना।" में दूसरे दिन मौका पाकर रामघाट पहुँच गया श्रीर रोने लगा। इसपर श्रीमहाराजजीने मुक्ते बहुत प्यार किया। ऐसा प्यार तो जीवनमें कभी नहीं मिला। मेरा सारा दुख जाता रहा। मैंने प्रार्थना की, "महाराजजी! मुक्ते शंकरजीका मन्त्र बता दीजिये।" श्राप वोले, "शंकरजीकी कृपा तो तेरे ऊपर है ही। श्रव तू भगवान् कृष्णकी उपासना किया कर।" इसके पश्चात् श्रापने कुटिया बन्द करा दी श्रीर कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण वातें कही जिनसे उन्हीमें मेरी इष्टबुद्धि हो गयी श्रीर मैं भगवद्भावसे उन्हीकी उपासना करने लगा।

#### निर्भयता

रामघाटमे एक दिन श्रीमहाराजजी तख्तपर विराजमान थे। वे घ्यानावस्थित थे श्रीर मैं पंखा ऋल रहा था । इतने ही मे एक लम्बा काला सर्प वहाँ आ पहुँचा। रामघाटमें कुटियाके आस-पास बहुत सर्प रहते थे। उस सर्पको देखकर मैं चिल्ला उठा, "महा-राजजी! सर्प!" वे बोले, "चुप रह, डरे मत। यह कोई महात्मा है, दर्शनोंके लिये आया है।" सर्प तख्तके पास आकर फन उठाकर खड़ा हो गया। तब महाराजजीने उसके आगे कुछ पेड़े डाल दिये। सर्पने दो-तीन वार पेड़ोपर फन मारा। फिर महाराजजीने चुटकी वजायी और हँसकर कहा, "भाग जा।" तब वह सर्प चुपचाप वहाँसे चला गया। रामघाटमे सर्पोकी ऐसी अनेकों घटनाएँ हुआ करती थी।

#### इष्टरूपमें दर्शन

एकवार वांधपर बड़ा विशाल उत्सव हुआ। वहाँ अनेकों सन्त
पद्यारे थे। 'कल्याएा' के सम्पादक श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार भी
आये थे। एक दिन मनमे ऐसो भावना उठी कि श्रीमहाराजजी तो
सर्व-समर्थ हैं, वे मुक्ते श्रीकृष्णक्ष्पमें भी दर्शन दे ही सकते है। यह
सोचकर मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप श्रीकृष्णक्ष्पमें दर्शन दे।
वोले, "तू बड़ा मूर्ख है, भजन कर, भजन करनेसे हो भगवान्के
दर्शन होते हैं।" पर मैं तो उनमें भगवद्भाव रखता था। अतः
अपनी टेकपर अटल रहा और निश्चय कर लिया कि जबतक मुक्ते
कृष्णक्ष्पमें दर्शन नहीं देगे, मैं अन्न ग्रहण नहीं कर्ल्या। श्रीमहाराजजीका यह स्वभाव था कि यदि किसी कारएसे कोई भोजन नहीं
करता था तो वे अत्यन्त व्याकुल हो जाते थे। फिर तो किसी न
किसी प्रकार उसे भोजन कराते ही थे।

दूसरे दिन ग्रापने श्रीहनुमानप्रसादजीसे कहा, "भैया ! यह भी मारवाड़ी वालक है, तुम इसे समक्षा दो, यह ऐसा हठ छोड़ दे।"

हनुमानप्रसादजी मुक्ते समकाने लगे, "महात्माग्रोंसे ऐमा हठ नहीं करते। इससे उन्हें कष्ट होता है। यह तो तुम्हारी निष्ठापर निर्भर है। भजन करो, भजनसे ही भगवद्श्रांन हो सकता है।" पर इन बातोंसे मेरा कोई सन्तोष नहीं हुग्रा। मैंने उनसे कहा, "भाईजी! महाराजजीसे मेरा ग्रान्तरिक भावसम्बन्ध है। वे निश्चय ही मेरी श्रभिलाषा पूर्ण कर सकते है। इस बीचमें ग्राप कुछ न कहे।" ग्रब उन्होंने हँसते हुए श्रीमहाराजजीसे कहा, "यह तो वड़ा हठी है, समकता नहीं। इसे तो ग्राप ही समका सकते हैं।"

तीसरे दिनकी बात है। रात्रिके दो वजेका समय था। मैं सदाकी भाँति श्रीमहाराजजीके तख्तके पास चरणोंकी श्रोर बैठा था। वे एकाएक उठ बैठे श्रीर वोले, "तू हठ क्यों नहीं छोड़ता? श्रच्छा, श्रव नेत्र वन्द कर ले।" उसी क्षण मेरे नेत्र बन्द हो गये श्रीर सामने ही मुभे मुरली वजाते हुए श्रीकृष्णके दर्शन हुए। उसके पश्चात् उसो समय श्री कृष्णारूपमें श्रापके भी दर्शन हुए। मेरी भावना पूर्ण हो गयी। मैं चरण पकड़कर बहुत देरतक रोता रहा। शरीरका श्रनुसन्धान नहीं रहा। श्रीमहाराजजीने मुभे उठाया श्रीर प्रसाद दिया।



## पं० श्रोवंशगोपालजी तिवारी, ड्राइंग मास्टर होथरस

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीका दर्शन मुसे सबसे पहले यहाँ विष्णु-दयालके बगीचेमे ही हुआ था। उस समय वे सिद्धासनसे बड़ी शान्त मुद्रामें विराजमान थे। कोई प्रश्न करता तो संक्षेपमें समा-धानकारक उत्तर दे देते श्रीर पुनः मीन हो जाते थे। मैं कई दिनोंतक बराबर जाता रहा, परन्तु कभी कोई बातचीत नहीं की। घीरे-घीरे उनमें मेरी श्रद्धा बढ़ गयो श्रीर फिर तो कई बार हाथरससे बाहर भी उनके दर्शनार्थ गया।

एक बार चन्द्रप्रह्गाका अवसर था। हम कई मास्टर बाबाके दर्शनार्थ रामघाटको चले। मार्गमें हमारे हैडमास्टर श्रीव्रजमोहन-लालजी बोले, "मुक्ते तो वड़ी भूख लग रही है।" मैंने कहा, "यह कैंसे हो सकता है? उघर तो चन्द्रप्रह्गा लगा हुमा है, इस समय भोजन कैंसे किया जा सकता है?" थोड़ी देरमे हम बाबाके पास पहुँच गये। ग्रह्गा गुद्ध हुम्रा। पर हमने खाने-पीनेके विषयमें किसी से कोई चर्चा नही की। थोड़ी ही देरमें गर्म-गर्म पूड़ियोंकी एक भाल और साग आया। बाबा मुक्तसे बोले, "इघर आओ, तुममें कौन भूखा है? उसे भोजन करा दो।" मैंने कहा, "हैडमास्टर साहबको बहुत भूख लगी है।" फिर तो उनके साथ ग्रीर कईने भी प्रसाद पाया।

श्रीमहाराजजी मुभे प्रायः यही उपदेश दिया करते थे कि कही रहो, मनको संकल्परहित श्रीर वासनाश्रोंसे मुक्त रखना परम श्राव- श्यक है। यही सब साधनोंका सार है। मुभे क्रोध श्रधिक श्राता था, इससे मैं लड़कोंको प्रायः पीट-पाट देता था। साथ ही मेरी स्मरण्याक्ति बहुत मंद है। वाबाने मुभसे कहा, "यदि तुम क्रोध छोड़ दो तो तुम्हारी स्मरण्याक्ति बढ़ सकती है। इसके लिये गीता का पाठ किया करो।" मै उनके श्रादेशानुसार गीताका स्वाध्याय करने लगा। इससे स्वतः ही मेरा क्रोध शान्त हो गया। श्रव वैसा क्रोध कभी नही श्राता। मेरे चित्तमें यदि कोई चिन्ता होती श्रीर मैं वावाके पास चला जाता तो उनके दर्शनमात्रसे मेरी चिन्ता शान्त हो जाती थी। उनके पास जानेपर तो मुभे कुछ पूछने-पाछने का भी स्मरण् नही रहता था।

मुभे कई वार शंकरजीके रूपमें वावाके दर्शन होते थे। जब
मैने उनसे यह वात कही तो वोले, "मैया! तेरी भावना प्रवल है,
इसीसे ऐसा दिखायी देता है।" एकबार दुर्गानवमीके अवसरपर मैं
कर्णावास आपके पास गया। वहाँ सब भक्तोंके साथ श्रीमहाराजजी
देवीजीके दर्शनोके लिये गये। बड़े समारोहके साथ देवीजीका पूजन
हुआ और फिर 'जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय दुर्गे जय श्रीदुर्गे' का
कीर्तन प्रारम्भ हुआ। कीर्तन आरम्भ होते ही मैंने नेत्र मूद लिये
वीचमे जब नेत्र खोले तो देखा कि श्रीमहाराजजी अपने आसनपर
नहीं हैं। उनके स्थानपर वहाँ सिहवाहिनी श्रीदुर्गाजी विराजमान
हैं। मैं आक्षयंचिकत हो बड़ी देर तक उनके दर्शन करता रहा।
फिर अकस्मात् दुर्गाजी अन्तर्थान हो गयी और पूर्ववत् श्रीमहाराज

जी दिखायी देने लगे। मैं मन्त्रमुग्धकी भांति यह लीला देखता रहा। यहाँ तक कि कीर्तन समाप्त होनेपर सब लोग चले गये ग्रीर मुभे कुछ भी पता न चला। पीछे वाबाने ग्रादमी भेजकर मुभे बुलाया। जब ग्रानन्दिवभोर हुग्रा मैं इस प्रसंगकी चर्चा करने लगा तो मुभे रोककर बोले, "चुप, ऐसी वात नहीं कहते।" ऐसी थी उनकी ग्रद्भुत लीला।



# श्रीमती अन्नपूर्णादेवी, हाथरस

### कुछ विचित्र घटनाएँ

(8)

मेरा बड़ा लड़का जगदीशनारायण अभी छः सात वर्षका ही या, उसे निमोनिया हो गया। उसकी स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक थी, श्राँखे उलटी हो जाती थी। तथापि उस दिन हम बेनीरामके वागमें, जहाँ श्रीमहाराजजी का नित्यप्रति सत्संग होता था, चले गये। हमारे पीछे लड़केको पढानेवाले मास्टर साहव घरपर श्राये। लड़केकी हालत खराब देखकर वे कहने लगे, "यहाँ लड़केकी ग्राँखे उलटी हुई हैं श्रीर ये लोग भक्ति करने गये हुए हैं। तिलाखिल दे देनी चाहिये ऐसी भक्तिको।" बस वे स्वयं उसकी सेवा-सुश्रूषामे लग गये। हम रातको स्त्यङ्गसे लौटे श्रीर साथमें बाबाका चरणो-दक तथा प्रसादी केला लाये। हृदयमें बालकके जीवनकी श्रोरसे निराशा हो चली थी। श्राकर उसके मुखमे प्रसादी केला श्रीर चरणोदक दिया। उसने जैसे-तैसे केला गलेके नीचे उतारा श्रीर चरणोदक प्रयन्त लगा श्रीर चार-पाँच दिनमें वह स्वस्थ हो गया।

(২)

एक वार रात्रिको स्वप्नमें मुक्ते वावाने दर्शन दिया ग्रीर बोले, "मै ग्रा रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ ही भिक्षा करूँगा।" जागनेपर मैंने मास्टर साहबसे कहा, "ग्राज वाबा यहाँ ग्रा रहे हैं।" वे कहने लगे, "ग्राज कलतो वावाका कही पता नही है। वे वृन्दावनमे भी नहीं हैं। यहाँ कैसे ग्रा जायेंगे?" मैने प्रातःकाल उठकर सारा घर घोया

श्रीर भिक्षाकी सामग्री तैयार करने लगी। थोड़ी ही देर में जगन्नाथ दौड़ा हुग्रा ग्राया ग्रीर कहने लगा, "पण्डितजी बाबा ग्रा गये हैं।" मास्टर साहब बोले, "ग्रच्छा, इसको भी सिखा दिया है।" जगन्नाथ- ने कहा, 'नहीं, पंडितजी! मैं विष्णुदयालके बागमें बाबाको देख ग्राया हूँ।" तब तो मास्टर साहबने भी जाकर दर्शन किया। बाबा बोले, "तिवारीजी! ग्राज तुम्हारे यहाँ ही मिक्षा करेंगे।" इसके पश्चात् बाबा ग्राये ग्रोर मेरे यहाँ ही मिक्षा की। तब मास्टर साहव को मेरी स्वप्नकी बातपर विश्वास हुग्रा।

(३)

यह उस दिनकी बात है जब हम बागला कालेजके वोर्डिंग हाउसमें रहा करते थे। रातके समय हम भेंसको बाहर बाँघ देते थे। लड़कोंने कहा कि रातमें बाहर बाँघने से भेंस को कोई खोल ले जायगा, इसलिये इसे कमरेमें ही बाँघ दीजिये। तब हम उसे कमरेमें बाँचने लगे। फिर उन्हीं लड़कोंने हैडमास्टरसे जाकर शिका-यत कर दी कि तिवारी साहवकी भेंस कमरेमें बाँघी जाती है, इससे कमरा खराव होता है। हैडमास्टरने उनसे कह दिया कि ग्रच्छा, कल हम इसकी जाँच करेगे। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वप्नमें बावाने सुभे दर्शन दिया ग्रीर बोले, "बेटी! ग्राज हैडमास्टर निरोक्षणके लिये ग्रावेगा।" फिर क्या था, मैंने ग्रॅथेरेमें ही उठकर नौकर को खुलाया ग्रीर पन्द्रह-बीम बाल्टी जल से घुलवाकर सारा कमरा साफ करा दिया। सूर्योदय के पश्चात् हैडमास्टर साहब निरीक्षण करनेके लिये ग्राये ग्रीर कमरे को सर्वथा स्वच्छ देखकर शिकायत करने वाले लड़कोंको ही डाँटने लगे।

(४) एक वार किसी विशेष कारणसे मेरी ग्रौर मास्टर साहवर्का कुछ ग्रनवन हो गयी । इससे मास्टर साहबने ग्रपना मासिक वेतन चरमे नही दिया । कुछ दिनों पश्चात् चौकेमे घी ग्रादि किसी घरेलू वस्तुकी कमी हुई। परन्तु न तो मेने मास्टर साहवसे रुपया माँगा ग्रीर न उन्होने ही पूछा । मेरे चित्तमें चिन्ता ग्रवश्य हुई । ग्रकस्मात् मेरी दृष्टि श्रीमहाराजजीके चित्रपटकी ग्रीर गयी तो उसपर कोई कागज-सा हिलता दिखायी दिया । पास जाकर देखा तो दस रुपयेका नोट था। उस रुपये से मैंने ग्रावश्यक वस्तु मँगा ली। स्कूलसे लीटनेपर मास्टर साहवने पूछा कि सामान कहाँसे मँगाया है ? मैंने कहा, "श्रीमहाराजजीने रुपया दिया है, उसीसे मँगा लिया है।" इसके पश्चात् जव श्रीमहाराजजी विप्णुदयालके वागमें ग्राये श्रीर मास्टर साहव उनके दर्शनोंको गये तो उन्होने कहा, "तिवारीजी ! एक रजाई तैयार करा लाग्रो।" वहाँ वैठे हुए कई सज्जनोंने श्राग्रह किया कि हम करा लायेंगे। परन्तु उन्होने मना कर दिया । मास्टर साहबने शंकरलालजीसे कहा कि रजाई श्राप तैयार करा दें, उसका रुपया मै दे दूँगा। जव रजाई तैयार होकर घर श्रायी श्रीर उसकी लागत पूछी तो मालूम हुग्रा कि पूरे दस रुपये लगे हैं। वह रजाई श्रीमहाराजजीके पास पहुँचा दो गयी। उन्होंने वह किसीको श्रोढ़नेके लिये दे दी। वे स्वयं रजाई कभी नही श्रोढते थे।

(પ્ર)

सन् १६४१ में वावाको भगन्दर हो गया था। उसके आपरेशन की तैयारी हो रही थी। उन्ही दिनों सुप्रसिद्ध ज्योतिषी पं० वैद्य-नाथजी श्विग्नहोत्री यहाँ आये। उन्हें हमने वावाकी जन्मपत्री दिखायी। उसे देखकर वे वोले, "यह जन्मपत्री जिसकी है वह या

- HOSEPAR - - HOME

तो राजा होगा या कोई महापुरुप । परन्तु यह बात समभमें नहीं ग्रा रही है कि उसे सवारीका सुख नहीं होगा । यह कैसे समभव है ?" तब हमने उन्हें बाबाका परिचय दिया ग्रीर ग्रोपरेशन की भी बात कही । पण्डितजी बोले, "उनकी मृत्युका योग श्रास्त्रसे है इसिलये ग्रोपरेशन नही कराना चाहिये । सम्भव है, मृत्यु हो जाय।" ग्रात. उस समय ग्रोपरेशन रोक दिया गया ग्रीर होमियोपैथिक दवासे उन्हे लाभ हो गया।

उसके कई वर्षों बाद पण्डितजीका पत्र श्राया ग्रीर उन्होंने वाणीसे भी कह। कि इस वर्ष (सं० २००५ में ) वाबाका मृत्युयोग है। यदि इस वर्ष वे बच गये तो सालभरके लिये निश्चिन्त । संवत्सरकी समाप्तिके दस-पाँच दिन पूर्व हम लोग सोच रहे थे कि इस वार तो बाबाका मृत्युयोग टल गया। परन्तु समाप्तिके दिन ही सूचना मिली कि एक दिन पूर्व उनका निर्वाण हो गया।

यहाँ प्रसङ्गवश बाबा की जन्मकुण्डली दी जाती है।

श्रीगरोशायनमः । श्रथ श्रीगुभ संवत् १६३२ विक्रमी तत्र भाद्र कृ० ७ चन्द्रवासरेष्टम् १६१०६१०३० लग्न द सूर्यं ०४१०७ कृत्तिकामे प्रथमचरणे श्रीमान् महाराज मिश्र वासुदेवजी तस्यात्मज भारद्वाज-गोत्रोत्पन्न श्रीवैद्यनाथमिश्रगृहे पुत्रजन्मः । नाम श्रातंत्राणः जन्मराशिः १ मेप स्वामी भीमः ।



## वाबू मिश्रीलालजी एडवोकेट, अलीगढ़

प्रातःस्मरग्रीय ब्रह्मविभूति श्रीउड़िया वावाजी सिद्ध महात्मा थे, योगी-संन्यासी थे परमहंस-ज्ञानी थे, भक्त-ज्ञाक्त थे, ज्ञैव-महापुरुष थे, देवदूत-देवता थे श्रथवा श्रवतार—इसे तो वंसा ही महात्मा या महापुरष हो वह जान सकता हमको तो वे सब कुछ जान पडते थे। उनकी नित्य समाधि रहतो थी। उन्हे देहज्ञानका नितान्त ग्रभाव रहता था ग्रोर 'मै' श्रथवा 'मेरा' जैसे शब्द तो उनके मुखसे निकलते कभी सुने ही नही गये। वे निरन्तर ग्रपने स्वरूपमें स्थित रहते हुए भी जनसमाजमे ध्यस्त-से प्रतीत होते थे। इतने व्यस्त कि ऐसा कोई व्यक्ति नही या जिसका उन्हे ध्यान न रहे। उनके सेवक ग्रीर भक्त स्त्री-पुरुष उन्हें सर्वदा घेरे रहते थे। वे कव सोते थे ग्रीर कव विश्राम लेते थे-यह भी कहना कठिन है। हमे तो ऐसा प्रतीत होता था कि वे सदैव तुरीय ग्रवस्थामें ही रहते थे। उनके लिये जागृत ग्रीर सुषुप्तिमे कोई भेद नही या । वे सदैव ज्ञान्तिचित्त ग्रीर प्रसन्नवदन दिखायी पडते थे। जनसमाजमें व्यस्त रहना उनकी लीलामात्र थी। उनकी ग्रनेक लीलाग्रों को देखकर ग्रज्ञानी लोग वावाका ग्रसली मूल्य नही ग्रांक पाते थे ग्रीर इसीसे इन ग्रज्ञानियों के मुखसे उनके सम्वन्घमें मनमानी वातें भी सुनायी पडती थी। परन्तु उनके विषयमें तो गोमाई तुलसीदासजीके ये वचन चरितार्थ होते है --

राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहिंह बुध होहि सुखारे॥'

ऐसे परमविभूतिसम्पन्न श्रीउड़िया वावाजीके दर्शनका सौभाग्य सबसे पहले मुक्ते सन् १९१५ के लगभग प्राप्त हुआ था। अलीगढ नगरसे प्राय: दस मील पूर्व ग्राण्ड ट्रंक रोड के सहारे एक गाँवमें वे पधारे थे। वहाँके जमीदारने मुक्ते सूचना देकर बुलाया। मैने बाबाका नाम ग्रीर यश तो पहले ही सुन रखा था, ग्रतः सूचना पाते ही तुरन्त वहाँ गया ग्रीर उनके दर्शन किये। उनका शरीर हल्का था ग्रौर स्वास्थ्य ग्रच्छा। वे शान्तिकी मूर्ति जान पड़ते थे। उन्होने बड़े प्रेमसे मुफ्तसे देरतक बातें की। इसके कई वर्ष पश्चात् जब एक दूसरे गाँवमें मैने दूसरी बार दर्शन किये तो उन्होने मुभे तुरन्त पहचान लिया ग्रीर प्रथम बार मिलनेके स्थान तथा बातोंको भी दुहराया । उनके प्रति मेरी श्रद्धा उत्तरोत्तर वढ़ती गयी। परन्तु इघर वकालतके कार्यमे मै इतना व्यग्न ग्रीर ग्रलव्धा-वकाश रहता था कि उनसे अधिक सम्पर्क वढानेका सौभाग्य मुभो प्राप्त नहीं हो सका। उनके अधिक सम्पर्कमे आनेका अवसर तो मुमें सन् १९४४ के अन्त और १९४५ के आरम्भमें मिला जव कि उन्होने ग्रपने वृन्दावनस्य ग्राश्रम 'श्रोकृष्णाश्रम' की प्रबन्ध समिति का नियमबद्ध संगठन कराकर सरकार द्वारा उसे रजिस्टर्ड करानेका विचार किया। उस कार्यके लिये मुक्ते श्रलीगढ़से बुलाया गया और यह सेवा मुफ्ते ही सौंपी गयी। इस सेवाके श्रवसरमे बाब।से विशेप वार्तालाप करनेसे मुभे यह प्रतीत हुम्रा कि बाबा केवल 'बाबा' ही नहीं थे। ट्रस्टका सगठन वनानेमे उन्होंने मुभो श्रनेक ऐसे सुभाव दिये जो एक साधारण पुरुपको नही सूभ सकते थे। इससे उन्हें दूरदर्शी कहना भी व्यर्थ ही है, क्योकि वे तो सर्व-दर्शी थे। वे ज्ञानी ही नहीं, विज्ञानी भी थे।

मुभे खेद है कि वावाके संसर्गमें रहकर ग्राध्यात्मिक लाभ उठानेका मुभे विशेष अवसर नही मिला। सौभाग्यसे जो कुछ समय मिला उसका भी मै यथेष्ट उपयोग नही कर पाया ग्रीर न मुभसे कोई साघन ही हो सका। इस ग्रीर यदि किसी ग्रंशमें मेरे भीतर कोई भावना हो तो उसे वावाकी ग्रहेतुकी कृपाका फल ही समभना चाहिये। ग्राज वावाका भौतिक विग्रह हमारे वीचमें नही है, तथापि उनकी ग्रात्माका परम अनुग्रह ग्रव भी संसारके ग्रन्थकारमे दीपकका कार्य कर रहा है। भाग्यवान् है वे पुरुष जो इस प्रकाशद्वारा दीखनेवाले ग्राध्यात्मिक पथको ग्रहण कर ग्रंपने जीवनको सार्थक करनेमे सलग्न है।

सन् १६४५ मे मुक्ते जो दस दिनतक पूज्य वावाके पास रहनेका सुग्रवसर मिला था उस समय बाबासे मुक्ते जो उपदेश मिले उनका सार इस प्रकार है—'ग्रात्मा साक्षी है। ग्रतः हश्यपदार्थोमें आसक्ति न करे, क्यों कि ज्ञेय या हश्यपदार्थों से उनके ज्ञाता या साक्षी ग्रात्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। उनमें ग्रात्मत्वका ग्रभ्यास करनेपर ही जीव सुख दु ख भोगता है, ग्रन्थथा नहीं। ग्रात्मा ग्रीर ग्रनात्माका विवेक हो जानेपर ही जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा पुरुष समस्त कर्मोंको गुणोका खेल समभते हुए स्वयं नि संग होकर विचरता है। देहमे ग्रनःतमबुद्धि हो जानेपर सभी वस्तुग्रीसे ग्रसङ्गता हो जाती है. क्यों कि उनका सम्बन्ध तो देहके कारण हो भासता है। कर्म, उपासना ग्रीर ज्ञान—ये साधनाके तीन मार्ग है। इनमे कर्मका सम्बन्ध मुख्यत. देहसे, उपासनाका मनसे ग्रीर ज्ञानका बुद्धिसे है। ग्रुक्में भगवद्बुद्धि ग्रीर उनके वचनोमे श्रद्धा—ये सिद्धि प्राप्त करने के लिये परम ग्रावस्यक है। जब पत्थरकी मूर्तिमे ईक्वरभाव होनेसे

भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है तो माता, पिता या गुरुमे भगवद्भाव होनेसे सफलता प्राप्त हो—इसमे तो सन्देह ही क्या है। ज्ञानीकी दृष्टिसे जीवन्मुक्त और विदेहमुक्तमे कोई अन्तर नही है। दूसरोंकी दृष्टिमे भले ही इनमे भेद हो। इसीप्रकार वन्ध और मोक्षका भेद भी दूसरोंकी ही दृष्टिमे है, ज्ञानी तो दोनोंहीको कल्पित देखता है। ध्यानमे शरीर, नेत्र, प्राण् और मन चारोहीको स्थिर रखना चाहिये। मनकी वृत्ति द्वारा शरीरको अपनेसे पृथक् और मृतवत् देखो; प्राणोको विना प्रयास स्वतः चलने दो, वे घीरे-घीरे स्वतः ही स्थिर हो जायँगे। यही केवली कुम्मक है। यदि मन स्थिर नहो तो प्रण्वका जप करो और मन स्थिर होनेपर ऊपर लिखे प्रकार से ध्यान करो। प्राण्याम अधिक नही बढ़ाना चाहिये। तथापि ध्यानके पूर्व साधारण प्राणायाम कर लेनेसे ध्यानमे सुविधा रहती है। फिर ध्यानका अभ्यास भी घीरे-घीरे बढ़ाना चाहिये।



### श्रीरामस्वरूपजी केला, अलीगढ़ प्रथम दर्शन

मैने सुना था कि श्रीउडियावावा नामके एक त्यागी महात्मा हैं श्रीर वे उत्तरप्रदेशके प्रसिद्ध संत हैं। श्रत उनके दर्शनोकी लालसा मेरे मनमें थी। परन्तु मुक्ते श्रीमहाराजजीका दर्शन उस समय हुग्रा जब हम लोग किसो दूसरे ही कार्यसे जा रहे थे। सन् १६२६ ई० मे मै भाई साहबके साथ किसी ग्रावश्यक कार्यवश हाथीपर कलकत्ती जा रहा था। जिस समय हाथी नरवर पाठशाला के सामने पहुँचा ठीक उसी समय चार-छः भक्तोके साथ पाठशाला से नीचे उत ते हुए श्रीमहाराजजोके दर्शन हुए। मानो मेरी चिर-श्राकांक्षाको जानकर ही उसे पूर्ण करनेके लिये उन्होने कृपा की हो। किसी ने कहा, "ये श्रीउड़ियावावाजी महाराज है।" मैंने ऊपरसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि मेरा हाथी ग्रागे बढ़ चला, परन्तु उस क्षराभरके दर्शन से ही मेरा चित्त कुछ ऐसा ग्राक्षित हो गया कि रातभर यही उत्कण्ठा बनो रही कि फिर कव उनके दर्शन करूँ।

इसके पश्चात् जव वावा कर्णवासमे चातुर्मास्य कर रहे थे तव मैंने परिवारसहित जाकर उनके दर्शन किये। इस वार जव मैने उनके श्रीचरणोमें प्रणाम किया तो उन्होंने मेरे सिर पर श्रपना

इनके वड़े माई श्रीमक्खनलाल केला उन दिनो जिला वुलन्दशहरमें
 डिप्टो कलक्टर थे।

करकमल फिराया। उस समय मैंने अनुभव किया कि श्रीमहाराजजीने मुभे अपना लिया है। उन्होंने मुभे महामन्त्रका अधिकसे अधिक जप करनेकी आज्ञा दी। वही मुभे ब्रह्मचारी श्रीकृष्णानन्दजी (गर्गशजी), ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी ग्रीर कशमीरी बावाके भी दर्शन हुए।

### श्रलीगढ़ का उत्सव

सन् १६३३ में श्रीमहाराजजी ग्रमरसा नामक ग्राममें श्रीबल-देव ब्रह्मचारीके स्थानपर थे। मैंने वहां जाकर ग्रापके दर्शन किये ग्रीर ग्रलीगढ़की हरिनामसकीर्तन सभाकी ग्रीर से होनेवाले उत्सव-में पघारनेके लिये श्रीचरणोमे प्रार्थना की। ग्रापने उसे स्वीकार कर हमें प्रोत्साहित किया ग्रीर ग्राशीर्वाद दिया कि यह उत्सव ग्राहितीय होगा। साथ ही यह प्रेरणा की कि इस उत्सवको व्यवस्था का सम्पूर्ण भार ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजीको सौंप दो। ग्रतः श्रीचरणों-की ग्राज्ञानुसार हम ब्रह्मचारीजी को सारा भार सौपकर उनकी ग्राज्ञानुसार कार्य करने लगे।

यह उत्सव मई मासमें भ्रारम्भ हुम्रा । इसमें इस प्रान्तके भ्रनेकों बड़े-बड़े सन्त महात्मा भ्रीर वैष्ण्व पघारे थे। वृन्दावनस्थ श्रीराघारमण्जीके सेवाधिकारी गोस्वामी श्रीबालकृष्ण्जी इस उत्सवके सभापति थे। उनके साथ थे गोस्वामी श्रीकृष्ण्चैतन्यजी भ्रीर विजयकृष्ण्जी । इनके भ्रतिरिक्त पूज्यपाद श्रीमहाराजजी, श्रीहरिबाबाजी, ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी, शिष्यमण्डलसहित स्वामी श्रीएकरसानन्दजी, श्रीभोलेबावाजी, श्रीजयरामदासजी 'दीन', श्रीकृष्णानन्ददासजी मण्डलीवाले भ्रीर श्रीकृष्णप्रेमिसखारीजी ग्रादि

ग्रनेको महापुरुपोने पद्यारकर इस उत्सवकी शोभा वढायी थी। इस महोत्सवमे चीवीसो घण्टे ग्रखण्ड हरिनामसंकीर्तन होता था। प्रातः-काल सामूहिक रूपसे प्रभातो कीर्तन ग्रीर फिर ६ से ११ वजेतक कथाका कार्यक्रम था। मध्याह्ममे भोजनादिके लिये ग्रवकाश रहता था। फिर १ से ६ वजेतक कथा-प्रवचन ग्रादि होते थे। सायंकाल मे पुनः सामूहिक कीर्तन होता था ग्रीर रात्रिमे भगवत्लीलाग्रोका दर्शन कराया जाता था। इस प्रकार कई दिनोतक ग्रलीगढ़की श्रद्धालु जनताने सन्त-महात्माग्रोके दर्शन ग्रीर उनके सदुपदेशसे लाभ उठाया। समाप्तिके दिन वड़े समारोहसे नगरकीर्तम हुग्रा, जिसमे महापुरुषोने सम्मिलत होकर जनताको दर्शन दिया।

इस महोत्सवकी सफलताके विषयमे इससे ग्रधिक क्या कहा जाय कि अनेको सन्त-वंष्ण्व आजतक इस उत्सवको ही अपने भगवत्त्रेमका आधार मानते हैं। पूज्य वावाके ग्रुभाशोवींद और श्रीब्रह्मचारीजीके पुरुपार्थसे इस महोत्सवमे जैसी सफलता मिली वैसी तो किसीको आशा भी नहीं थी। मुफ्ते श्रीमहाराजजीने यह कहते हुए एक फूलमाला प्रदानकी कि ले वेटा! तू अपना इनाम ले। आपके करकमलोसे प्राप्त वह पुष्पमाला अभीतक मेरी वहु-मूल्य सम्पत्ति है।

कुछ विशेष घटनाएँ

(8)

एकवार वाँयसे श्रीमहाराजजी कही ग्रज्ञात स्थानको चले गये थे। उन्ही दिनो हमलोग गङ्गास्नान करनेके लिये राजघाट गये। वहाँ गङ्गाजीमें गोता लगानेसे पूर्व मेरे मनमें संकल्प हुम्रा कि यदि इस समय श्रीमहाराजजीका दर्शन हो जाता तो कितना म्रच्छा होता ? इसके पश्चात् गोता लगाकर ज्यों ही मैने सामने देखा श्री-महाराजजी सामने खड़े थे। बड़े सम्भ्रममें हम लोगोने उनका पूजन किया भ्रीर फिर भिक्षा करायी।

(२)

फि दिनभर भगवान्का भजन करना और भिक्षाका अन्न खाना— यह क्या अकर्मण्यता नही है ? इसका उत्तर देते हुए आपने कहा कि यह अकर्मण्यता नही, परम पुरुषार्थ है। जीवका जब भगवान्के चरणोंमें परम विश्वास और प्रेम होता है तभी वह सर्वस्व त्याग-कर भगवान्का पिथक बनता है। साधु संत गृहस्थोंमेंसे ही तो आते है। यदि ये घरमें हो रहते तो दूसरोंकी तरह इनके पास भी धन, घरती, घर और कुटुम्ब आदि होते ही। परन्तु इन्होने इन वस्तुओं को तुच्छ समभकर इनके मोहसे मुक्त हो श्रीभगवान्को अपनाया है, अत. गृहस्थोंकी अपेक्षा तो इनका पुरुषार्थ बहुत वढ़ा-चढ़ा है। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

'यद्वाञ्ख्या नुपशिखामण्योऽङ्गवैन्यजायन्तनाहुषगयादय ऐकपत्यम् । राज्यं विस्तृज्य विविशुवनमम्बुजाक्ष सीदिन्ति ते नु पदवीं त इहास्थिताः किम् ॥ (१०।६०.४१)

श्रर्थात् हे कमलनयन ! श्रापकी प्राप्तिकी लालसासे अंग, पृथु, भरत, ययाति और गय श्रादि सम्राटोंने श्रपने एकच्छत्र राज्योंको त्यागकर वनमें जा अनेक प्रकारके कष्ट सहे, सो वे क्या इन तुच्छ

गराह तार्योह

:11

1375

योग

ब स्व

तीवर्गः हुपरेन्द्रे

F (F)

वा रा ही प्रत

जीने ह<sub>ैं</sub> गा होता

भे द

भोगोंमें कोई ग्रास्था रखते थे। सोचो तो सही, ये सब लोग क्या ग्रकर्मण्य थे? उनके समान पुरुषार्थ भी ग्राज किसमें है? श्रीरामा-यगाजी की यह चौपाई भी प्रसिद्ध ही है—

'मुनिवर जतन करींह जेहि लागी। भूपं राज्य तिज होिंह भिखारी। सोइ कोशलाधीश रघुराया। ग्राये करन तोहि पर दाया॥'

श्रत. निश्चय मानो, परमात्माकी महान् कृपासे जव विवेकवती वृद्धि प्राप्त होती है तब बड़े-बड़े सम्राटोंको भी ऐसा श्रनुभव होता है कि सच्चा पुरुषार्थं तो श्रोभगवान्को प्राप्त करनेमे ही है, घर-बार तो जीवको मोहमें ही फँसानेवाले हैं। तभी वे सब कुछ छोड़कर भगवद्भजनमे लगते है।

### (३)

एकवार मुभे एपेण्डीसाइटीज १ हो गया। ज्वर वना रहताथा श्रीर उदरमे श्रसहा शूल होता था। लोगोंने मुभे श्रोपरेशन कराने- की सलाह दी। मैं दिल्ली गया श्रीर डाक्टरसे श्रोपरेशन करानेका निश्चयकर ग्रावश्यक तैयारीके लिये घर लीट श्राया। इस वीचमें श्रीमहाराजजी श्रलीगढ़ श्रा गये। उन्हें जव मालूम हुग्रा कि मै श्रोपरेशन करानेके लिये दिल्ली जा रहा हूँ तो वे मुभसे वोले, "दिल्ली जा रहे हो ? श्रच्छा तो जा सा ।"

१. 'एपेण्डिस' कहते हैं ग्रान्त्रपुच्छ ( ग्रान्तोंके अन्तिम भाग ) को । उसमे विजातीय द्रव्य एक जानेसे उदरमें ग्रत्यन्त तीच्र शूल होने लगता है. उसे 'एपेण्डीसाइटीज ( Apendicitese ) कहते हैं।

मेंने कहा, "महाराजजी! ग्राप कह तो जानेके लिये रहे है, परन्तु मुक्ते ऐसा लग रहा है मानो मना कर रहे हों।" तब ग्राप बोले, "नही, "में मेंने कहा, "मेरे मनमें तो वही भाव ग्रीर भी पुष्ट हो रहा है। फिर ग्राप कुछ न बोले। मैंने उनकी ग्रक्ति देखकर ग्रोपरेशन कराने का विचार छोड़ दिया। किन्तु ग्रार्श्वर्य ग्रीर प्रसन्नताकी बात यह हुई कि तबसे ग्राजतक मुक्ते वह वीमारी फिर नहीं हुई।

. पूज्य बाबाके चरणोदकका भी मैंने जीवनमें दो बार ग्रद्भुत प्रभाव ग्रनुभव किया। उसने दो बार मुभे महान् कष्टसे बचाया। परन्तु ऐसा ग्रनुभव हुग्रा उन्ही भावुकोंको है जिन्हे बाबाने ऐसा अनुभव करनेका ग्रवसर दिया था।

### उनका उपदेश ग्रीर प्रधान गुरा

मेरे लिये श्रीमहाराजजो यही उपदेश देते थे कि सचाई ग्रीर ईमानदारीसे सात्त्विक जीवन वितानेकी चेष्टा करो। जबसे उन्होंने मुभे सिनेमा देखनेको मना किया तबसे वह मुभसे विलकुल ही छूट गया। पान, बीड़ी, सिगरेट तथा ग्रीर भी ग्रनेकों दुर्व्यसनोंसे छुट-कारा मिल गया। तथा उनकी कृपासे ही भगवान्की ग्रीर मेरे चित्तकी यित्किञ्चित् प्रवृत्ति हुई है।

श्रीमहाराजजीमें मैंने सबसे बड़ा गुएा यह देखा कि वे जिसे एकबार अपना लेते थे उसका त्याग फिर कभी नहीं करते थे, भले ही उसमें कोई दोष श्रा जाय श्रथना वह स्वृयं श्रश्रद्धा करने लगे, पर वे अपनी श्रोर से उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं करते थे। मेरे यहाँके एक प्रतिष्ठित सज्जन पहले बाबामें वड़ी श्रद्धा रखते

थे। परन्तु जीवनके अन्तिम दिनोमे उनमें कुछ अश्रद्धाका भाव भ्रा गया था, अतः उन्होंने वावाके पास जाना भी छोड़ दिया था। श्रीमहाराजजीसे उनकी यह बदली हुई मनोवृत्ति छिपी नहीं थी। तथापि में जब कभी उनके पास गया मैने उक्त सज्जनके प्रति उनका तिनक भी दुर्भाव नहीं देखा, प्रत्युत सर्वदा उनके प्रति प्रेम और दयाका भाव ही देखनेमें आया। उनमें श्रीगोसाई जी की यह उक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती थी—

'रहत न प्रमु चित चूक किये की। करत मुरति सौ वार किये की ॥'



# पं० श्रीभृदेव शर्मा, अलीगढ़

#### प्रथम मिलन

सन् १६२४-२५ ई० मे मै दूसरी वार अनुपशहर हाईस्कूलमें सैकण्ड मास्टरके स्थानपर नियुक्त होकर श्राया । यहाँ कई संत-महात्माग्रोंके दर्शन करनेका सीभाग्य प्राप्त हुन्ना । बुलन्दशहर-निवासी श्रीब्रह्मानन्दजी वकीलके छोटे भाई स्वामी राम मेरे सह-पाठी रह चुके थे। उनकी प्रेरणासे मैने एकवार श्रीगीता ग्रीर रामायराका आद्योपन्त पाठ किया । वे सगुरागिपासक थे। किन्तु मै अँग्रेजीमे स्वामी विवेकानन्द ग्रीर रामतीर्थकी पुस्तके तथा हिन्दी-मे लोकमान्य तिलकका गीतारहस्य पढ़ चुका था। ग्रतः मेरी रुचि थी श्रद्धैतवादमे । श्रतः स्वामी रामने ही मुभ्रे श्रीग्रच्युत मुनिजीसे उपदेश लेनेका ग्रादेश दिया। मैने उनके द्वारा पञ्चदशीका श्रवरा श्रीर मनन किया । गुरुदेवकी कृपासे श्रध्यात्ममें मेरी रुचि वढी । वस, छुट्टियोंका सारा समय उन्हींके सत्सङ्गमें व्यतीत होने लगा । वहाँ भ्राते समय मार्गमें स्वामी श्रीउग्रानन्दजीसे भी भेट होती थी। वे तितिक्षा ग्रीर वैराग्यकी मूर्ति थे तथा श्रीगुरुदेव थे साक्षात् विवेक-स्वरूप। ग्रसङ्गभावना ग्रोर केवली कुम्भक का ग्रभ्यास हो उनके भ्रमोघ शम्स्र थे । जब मैंने पूज्य श्रीउड़िया बावाजी को देखा तो उन्हें साक्षात् उपरितस्वरूप पाया । अनूपशहरमें मेरे एक मित्र थे ला० प्यारेलाल । वे श्रीउड़िया नावाजीके ग्रनन्य भक्त थे । उनकी नोटबुकमें बावाके कुछ उपदेश लिखे हुए थे। उन्हें पढकर मेरे मनमें पूज्य बावाके दर्शनोकी लालसा जाग्रत् हुई ग्रौर मैं उन्हीके साथ

वैलगाड़ोद्वारा श्रीचरगोंके दर्शनार्थ रामघाट गया । उस समय वहाँका जो दिव्य ग्रीर ग्रलौकिक वातावरगा देखा वह तो ग्रनुभवका ही विषय था। वस, प्रथम दर्शनमें ही मेरा श्रीचरगोंसे जो ग्रदूट सम्बन्घ हुग्रा वह उत्तरोत्तर वढता ही गया।

### विशेषताएँ

श्रीमहाराजके गुण श्रीर सिद्धियोके विषयमे शब्दोंद्वारा क्या वर्णन किया जाय। उनके प्रेमपाशमें वैंघकर श्रनेको भक्त कृतार्थं हो गये। सवको वस यही जान पड़ता था कि महाराजकी सबसे ग्रिषक कृपा मुक्तपर ही है। ग्रापमे सबसे बड़ी विशेषता तो मुक्ते यह जान पड़ी कि किसी भी सम्प्रदाय या मतिवशेषका व्यक्ति वहाँ ग्रपने ही विचारोंका समर्थन पाता था ग्रीर सबके साथ समन्वयकी भावना पैदा करके राग-द्वेषसे मुक्त हो जाता था। उनके त्याग, तप श्रीर उत्सर्गकी कला साधक ग्रीर जिज्ञासुग्रोके लिये उत्साहके स्रोत थे। उनके संसर्गमें ग्रानेसे ही ग्रात्मिष्ठाके लिये छटपटाहट पैदा हो जाती थी। विद्यार्थियोंमें ब्रह्मवर्यका ग्रीर ग्रामीएगोंमें सादा जीवन एवं मादक वस्तुग्रोंके त्यागका प्रचार करनेमें भी ग्रापको श्रच्छी सफलता मिली थी। इस प्रकार एक निवृत्तिनिष्ठ संतसे जनताको जिस प्रकारके लाभकी ग्राञ्चांकी जा सकती है वह सभी आपसे प्राप्त था।

### . कार्यक्रम एवं उत्सवादि

श्रीमहाराजजीके सत्सङ्गका मुक्ते ग्रनेक वार सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा। कभी-कभी पूरे सप्ताहभर रहनेका सुयोग हुग्रा ग्रीर एक दो वार महीनेभर भो रहा। ब्राह्ममुहुर्तमें तत्त्वविचार, स्नानके पश्चात् गीताकी कथा, दोपहर पीछे रामायगा, सायंकालमें शङ्का-समाधान ग्रीर रात्रिमें कोर्तनादिका मनोरञ्जक कार्यक्रम रहता था। यह व्यवस्था सभी श्रेग्गिके साधकोके लिये ग्रपने-ग्रपने मार्गमें सहायक होतो हुई उनकी ग्राध्यात्मिक प्रगतिका सर्वोपिर साधन थी। परन्तु श्राकर्षणका मुख्य विषय तो महाराजका श्रात्मीयता का व्यवहार था, जो माता-पिता ग्रीर सौ सम्बन्धियोंकी यादको भी भुला देता था तथा वियोगके समय रुला देनेमें भी समर्थ था। महाराजका सत्संग मैंने रामघाट, कर्णवास, अनूपशहर, श्रलोगढ, ग्रतरीली ग्रादि श्रमेकों स्थानोंमें किया। उनमें से प्रत्येकका वर्णन पुस्तकका एक-एक श्रध्याय बन सकता है। इतना ग्रवसर इस स्थानपर कहाँ है। श्रतः इसके लिये तो कभी श्रलग ही प्रयत्न करना होगा।

कभी-कभी विभिन्न स्थानोपर उत्सवरूपमे भी सत्संगोंकी योजना होती थी। ऐसे कुछ प्रसंगोंपर भी मुक्ते उपस्थित होने का ग्रवसर मिला था। खाँड़ेमे ब्रह्मसत्र हुआ था। उसमें स्वामी श्रीकरपात्रीज़ी स्वामी निर्मलानन्दजो, श्रद्धेय पंडितस्वामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी ग्रीर परमहंस श्रीरामदेवजी ग्रादि कई वडे-बड़े महात्मा ग्रीर विद्वान् पघारे थे। एक बार हाथरसके बाहर भी महाराज एक मास ठहरे थे। उस समय वहाँ सत्संगकी गङ्गा बहा दो थी। श्रीहरिबाबाजीके बाँधपर तो होलीके ग्रवसरपर प्रतिवर्ष ही विराट महोत्सव होता था। उस ग्रवसरपर दो-तीन बार मुक्ते भी जानेका ग्रवसर प्राप्त हुआ था। एक बार कर्णवासमें ग्रापकी सिन्निधिमें श्रीजयदयाल गोयन्दका ग्रीर हनुमानप्रसादजी पोद्दारका सत्संग हुआ था। उस ग्रवसरपर उनके भ्रनेकों सत्सङ्गी वहाँ एकत्रित हुए थे। एकबार रामधाटमें साधनानुष्ठान हुआ। उसमें छ मास तक ब्रह्मचारी रमा- कान्त श्रीर श्रीरामदासजी ग्रादि कुछ प्रमुख साधक विशेष नियम-पूर्वक सम्मिलित हुए थे। गड़ियावली तहसील ग्रतरौली मेरे पूर्वजो-की जन्मभूमि है। वहाँ ग्रपने पूज्य गुरुदेव श्रीग्रच्युतमुनिजीकी स्मृतिमे मैंने पन्द्रह दिनोके सत्सङ्ग-समारोहको योजना की थी। उस समय ग्रापने ग्रपने करकमलोसे ग्रच्युतसाधनालयका उद्घाटन किया था। इसी प्रकार श्रीर भी श्रनेकों उत्सवोंमे मुक्ते ग्रापके सत्सङ्गसुखका रसास्वादन करनेका सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा था।

#### प्रवचन

श्रन्तमे श्रीमहाराजके एक सारगींभत प्रवचनका सूक्ष्मांश देख्रकर मैं पाठकों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो समय श्रीर स्थान दोनोहीका श्रभाव है, नहीं तो वर्षोंको लम्बी कहानो भला दो-चार पृष्ठों में कैसे पूरी हो सकती है ?

ठीक स्मरण तो नहीं, किन्तु सम्भवतः रामघाटका ही प्रसङ्ग है, श्रीमहाराजने इस ग्राशयका प्रवचन किया था, जिसका भाव ग्रवतक मेरे हृदयपर ग्रंकित है—"सर्वज्ञता, ईश्वरता ग्रीर सिद्धि ग्रादि सब वृत्तिजनित ही हैं। संसारकी सत्यता मानकर विश्वासपूर्वक ग्रनुष्ठान करनेसे ही ये प्राप्त होते हैं। ग्रात्मज्ञान तो वृत्तिका प्रकाशक है। वह वृत्तिजनित ग्रनुभवका विषय नहीं है। उसके विषयमें 'है' या 'नहीं', ज्ञान या ग्रज्ञान, वनना या विगड़ना, प्राप्ति या ग्रप्राप्ति कुछ नहीं कहा जाता। वह विलक्षण ग्रनुभृति स्वसंवेद्य है। उपासक ग्रथवा योगी वाह्य ग्राकृतिसे भी जाना जा सकता है, किन्तु तत्त्ववेत्ताका परिचायक कोई चिह्न नहीं है। साक्षीवृत्ति भी वृत्ति-साक्षीको नहीं जान सकती। वहाँ तो द्वंतका भी पता नहीं है।

माया ग्रौर मन भी खो जाते हैं। ग्रहन्ता ग्रौर ममताका बीज नष्ट हो जाता है। यहाँ पर वैराग्य ग्रौर पराभक्तिसे पूर्ण विशुद्ध ग्रात्मानुसूति ग्रर्थात् स्वात्मिनिष्ठा नित्य प्राप्त है। कर्त्तव्य, समाधि ग्रौर ईश्वरदर्शने ग्रादि सब वृत्तिके खिलौने है। ये शून्यरूप तथा म्हमरीचिका, रज्जु-सर्प ग्रौर ग्राकाश-कुसुमके समान मिथ्या हैं। शरीर, जीव ग्रौर संसार ग्रादि सभी प्रपञ्च ग्राकाशरूप है।"

### उपसंहार

निषेव ग्रभ्यास के लिये यह कैसी स्पष्ट गर्जना है । इसी पर श्रीमहाराजका जोर था। विधिमुखसे वे संसारको ग्रात्माकी चमक तथा श्राकाशके तिरिमरोके समान सनभनेका उपदेश करते थे। योगके तो विशेषज्ञ थे ही। एक रात्रिको ग्रपनी वाहु मेरे हाथसे स्पर्श करके स्पष्ट दिखा दिया कि प्राग्गसंयमके द्वारा नितान्त निष्क्रियता ग्रीर निश्चेष्टता प्राप्त हो सकती है। प्रेमके वे ग्रवतार थे। 'हरि-ग्राशिकका मग न्यारा है' यह उनका प्रिय भजन था। हमें उनके बताये हुए मार्गपर चलकर ही ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि उनके पवित्र चरगोंमें ग्रपित करनी चाहिये।

> ब्राह्मणपुरी, श्रलीगढ रे १८-५-५४

# श्रीसाहिबसिंहजी वैद्य, अलीगढ़

सर्वप्रथम मुक्ते श्रीमहाराजजीके दर्शन सेठ पन्नालाजजी माहे-इवरी श्रलीगढके वगीचेमे हुए थे। वहाँ श्रसंख्य जनसमाज एकत्रित होता था। उस समय श्रापका शरीर श्रत्यन्त गठित, सुडौल श्रीर साधारएत्या कुछ कृश-सा था। मुक्ते उनमे एक महान् योगीका भान हुश्रा। मुक्तमे योगके संस्कार पहले होसे थे। मैं एक सद्गुरु की खोजमें था। मेरे हृदयमें श्रीमहाराजजीके प्रति श्रद्धा श्रीर श्राकर्षएका भाव जाग्रत् हुश्रा। परन्तु उनको लोक-प्रतिष्ठा श्रीर श्रलौकिक तेज देखकर मेरा चित्त संकुचित हो जाता था। मुक्ते भय था कि मुक्त तुच्छको ये कैसे श्रपनायेगे।

मै जहाँ रहता था उसी स्थानपर श्रीद्वारकाप्रसादजी गोस्वामी रहते थे। प्रसङ्गवश मैने अपनी इच्छा उनके सम्मुख रखी। उन्होने विश्वास दिलाया कि यदि तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण है तो यह असम्भव है कि श्रीउडियावावा तुम्हें न अपनायां। वस, मैने मन-ही-मन वाबा को गुरुरूपसे वरण कर लिया। आप तो कुछ दिनोंमें चले गये। मै उसके कुछ काल पश्चात् स्वयं ही योगाभ्यास करने लगा। योग-सम्बन्धी कुछ ग्रन्थ भी संग्रह कर लिये।

जव मेरा प्राणायाम कुछ वढ़ने लगा तो मैं श्रीमहाराजजीका पता पूछकर कर्णवास पहुँचा । उन दिनो श्रीमहाराजजी प्रात.काल ६ वजे कुटियासे वाहर निकलते थे । ग्रवसर पाकर मैंने श्रपनी योगसम्बन्धिनी उत्कण्ठा ग्रापके समक्ष रखी । उत्तर मिला कि मै

योग नहीं जानता । आज-कल का समय योगाभ्यासके प्रतिक्कल है। सन्ध्योपासन तथा गायत्रीजप करना चाहिये। मैंने योगाभ्यासियों को प्रायः रोगी देखा है। इसमें ब्रह्मचर्यकी बड़ी आवश्यकता है।

मैंने एक सप्ताहका अनशन कर दिया। उस समय कार्तिक मास था। गुरुवारको मेरा अनशन पूरा हुआ। उस दिन श्रीमहा-राजजी अपने आसनपर आकर विना वस्त्र श्रोढे बैठ गये। मैने रोरी-चावलका तिलक किया, नवीन वस्त्र श्रोढ़ाया, सामने मिष्टान्न रखा और साष्टांग प्रणाम करके प्रसाद पा लिया। इसके पश्चात् जब भी मैं आपके पास गया मुक्ते समय मिलता और प्रश्न करनेपर यथोचित उत्तर भी।

पूज्य श्रीमहाराजजीके विपयमें ग्रपने परिकरकी प्रायः ऐसी घारणा सुनी जाती है कि वे भक्ति ग्रीर ज्ञानका ही उपवेश देते थे, योगका ग्रभ्यास उन्होंने नहीं किया। मेरा श्रनुभव है कि यह धारणा सर्वथा भ्रममूलक है, वे महान् योगी थे। मैने ग्रभ्यास-कालमें उनके उपदेशानुसार चलकर मिनटो ग्रीर घंटोमे योगाङ्गोका फल पाया था। हठयोगके उन्हें ग्रनेकों ग्रन्थ उपस्थित थे। उनके किये हुए योगसूत्रोंके ग्रथोंमे भी बड़ी विचित्रता रहती थी। मुभे विश्वास है कि उनकी उपदेश की हुई योगप्रक्रियाके समान सरल ग्रीर प्रत्यक्ष फलदायिनी कोई दूसरी प्रक्रिया ग्रब खोजनेपर भी मिलनी कठिन है। मैने उनकी देख-रेखमे निरन्तर चार वर्ष ग्रभ्यास किया है। योगका विषय कुछ गोपनीय माना गया है। ग्रतः इतना ही पर्याप्त है कि श्रीमहाराजजी योगसम्बन्धी कठिनसे कठिन ग्रन्थियोंको वात की वातमें सुलभा देते थे। यहाँ गङ्गा किनारे श्रीहीरादासजी एक प्रसिद्ध योगी थे। श्रीमहाराजजी उनसे मिले थे। एकवार कुण्ड-

लिनीजा गृतिका प्रसङ्ग चलनेपर आपने कहा था कि मैने जो विधि वतायी है श्रीहीरादासजीका भी ऐसा ही मत था। इस योगक्रियाको जः ननेवालोंकी खोजमें श्रीमहाराजजी वहुत घूमे थे। मुफे एकवार श्वासका रोग हो गया। वह विना दवाके उनके कथनमात्रसे दूर हो गया था। अभ्यासकालके आरम्भ मे मुफे अर्शका रोग था। श्रीमहाराजजीने वताया कि गौके एक छटाँक घृतको गरम करके उसमे एक तोला हल्दीका चूर्ण डालकर दो-तीन दिन पी लेना। तोन दिन सेवन करनेसे ही मेरा यह रोग निर्मुल हो गया। इसके लिये कुछ दिनों ग्रिश्वनी मुद्राका अभ्यास करना भी बताया था। यह मुद्रा घेरण्डसंहितामे लिखी है।

मेरे जीवनमें श्रीमहाराजजीके मिलनेसे क्या परिवर्तन हुग्रा यह वात कैसे लिखूँ। नीचे के दो पद्योके भावसे ही पाठक समभ ले—

'श्रापकी श्रनुकम्पासे नाय । वसा मेरा सारा संसार, कहांसे लाऊँ श्राभनव मेट, सोचकर हो जाता लाचार। मरा था प्राणोंमें भरप्र, पुत्रवत् किया श्रापका प्यार, करो गुरुदेव इसे स्वीकार, स्वयं ही हो श्राया साकार ।।

#### ग्रथवा

जो मिला मुभे कुछ जीवनमे तव मूर्तिमान गुरुदेव । सीख। मेरी भोलीमें कभी-कभी प्रभु रहो डालते प्रेम-भीख।।

श्रीमहाराजजीके संसर्गसे मुक्ते मनुष्यत्व मिला, बुद्धि मिली, श्रीर सांसारिक ज्ञान मिला। यदि मैं ऐसे महान् गुरुदेवको न पाता तो श्राज मनुष्य कहलानेके भी योग्य न होता। मै क्या कहूँ ? श्रपने जीवनफलसे मैं सन्तुष्ट हूँ। श्रीमहाराजजीसे मुक्ते दुष्प्राप्य वस्तु मिली है। श्रीषक कहना तो श्रात्मव्लाघा होगी।

मैने ग्रारम्भमें तो श्रीमहाराजजीको गुरुक्षपमें पाया था; कुछ समय परचात् उनमें मेरी निष्ठा पितारूपमे हो गयी ग्रौर ग्रन्तिम दिनोमें मैं उन्हें प्रत्यक्ष भगवान् पहचान चुका था। श्रीमहाराजजी

१. गुरुदेवको भगवान् समभना केवल भावुकतासे ही सम्विन्घत नही है, यह उत्कृष्ट मनकी बोघगम्य अनुभूति है। साधकको जव गुद्ध बोघ होता है तब उसे सिद्धोकी तथा भगवान्की मानसिक दिव्य झाँकियाँ होती हैं। गुद्ध शिष्य का गुरुदेवको तत्त्वरूपमे पहचानना या पाना शब्दोसे वतानेकी वात नहीं है। भगवद्ग पताका तात्पर्य यह भी नहीं है कि उनमे अनेको सिद्धियाँ थी। ये चमन्त्कार तो योगियोमे प्रायः होते ही हैं। श्रीभगवान् तो सम्पूर्ण सिद्धियोके अधिक्षान हैं। मुक्ते जो श्रीमहाराजजीमे साक्षात् भगवद्ग पताका वोध हुआ था उसमें निम्नलिखित प्रसग भी कारण था—

एकवार मैंने श्रीमहाराजजीसे आत्मबोधके सत्यस्वरूपके विषयमें जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा, "शरीरको प्रयक् होकर देखो।" उसी समय मुफे शरीर पृथक् श्रीर निजत्व पृथक् दीखने लगा। उस स्थितिमे शरीर पृथक् प्रतीत हो रहा था श्रीर एक श्राकाशरूप या केवल ज्ञानमात्र श्रपनत्व पृथक् । उससे भिन्न श्रीर कोई ज्ञान नहीं था, केवल शरीरकी भिन्नताका ही वोध था। वह अवस्था कितने समयतक रही—इसका निश्चय नहीं। वहाँ श्रीमहाराजजीके समक्ष ही हट गयी।

साधनकालकी चमत्कृतियोका अनुभव कराना भी श्रीमहाराजजीके श्रित भगवद्भावका बोधक हुआ। कुण्डलिनी-जागृति का वर्णन करते हुए श्रायः ग्रन्थ भी श्रवतक यही कहते हैं कि शक्तिका स्रोत सुषुम्नामें या उसके श्रन्तगंत ब्रह्म नाड़ीके भीतर है, जो रीढ़की हड़ीके श्रन्तगंत हैं। किन्तु श्रीमहाराजजीने कहा था कि सुषुम्ना नाड़ी उससे मिली हुई, किन्तु अलग है। उसमे उन्होने चक्रोका बोध भी कराया था। यह विषय साधारण साधकके लिये उपयोगी नहीं है, अतः यहाँ लिखना श्रनावश्यक है। यदि श्रीगुरुकृषा हुई तो इस विषयमे एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखनेका विचार है। के विषयमें मैं शब्दोंद्वारा कुछ कहनेमें ग्रसमर्थ हूँ, मेरा हृदय तथा प्राग्ण उनके सद्गुणोसे उत्फुल्लित ग्रीर पुलकित है तथा मन उनका संयोग होनेसे ग्रपनेको कृतकृत्य मानता है। यह मेरी भावुकता न समभें, मैं यह सब सत्यके नाते कह रहा हूँ। मुभे शंका है कि ज्ञान-घारावाले व्यक्ति कहीं ग्रपनी ग्रपूर्णतामें ही न डूब जायें। इससे मेरा यह ग्राज्य न समभें कि मैं ज्ञानको ही जीवनका सर्वोपिर फल नही समभता। परन्तु यह कहते हुए भी मुभे संकोच नहीं है कि जो साक्षात् ज्ञानमूर्तिको नहीं पासके वे ज्ञानसे भी कदाचित् वंचित रह जायें। जुद्ध गुरुबुद्धि हुए बिना वास्तविक ज्ञानप्राप्तिमे मुभे सन्देह ही है। मैंने भी ज्ञानके लिये ही प्रयत्न किया था। श्रीगुरु-देवके प्रति शिष्यकी भावुकता साधकके लिये साध्यको ग्रात्मसात् करानेमे सहायक होती है।

श्रीमहाराजजी मेरे जन्मस्थान त्हौसरा विसावन भी गये थे।
यह गाँव श्रलीगढसे चार मील दूर खैरवाली सड़कपर है। वहाँ ग्राप
दो दिन ठहरे थे। उनका प्रसाद, जो वे मुभे दे गये हैं, प्रिय पुत्री
नारायणीदेवी है, जिसने श्रीमहाराजजीके सामने हठपूर्वक, उनके
वार-वार समभाने पर भी, श्राजन्म अविवाहिता रहनेका व्रत लिया
था। श्राज उसकी श्रायु तीस वर्षके लगभग है। श्रीमहाराजजीके
चरणोंकी कृपासे वह वड़े सुन्दर प्रकारसे पूर्ववत् श्रपने श्रभ्यासमें
तत्पर है। मुभे पूर्ण विश्वास है कि उसकी तपश्चर्या सफल है।
उसका साधन ही नहीं सम्पूर्ण जीवन ही पूज्य श्रीमहाराजजीके
ऊपर निर्भर है।

मुक्ते स्वप्नकालमें ही नही, प्रत्युत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप
 से ग्रव भी श्रीमहाराजजीसे श्रिभलिषत साधन एवं उपाय प्राप्त

होते रहते है। मैं उन्हें एक मासमें चार-छः बारतक पाता रहा हूँ। ग्रभी अन्तमें मुफ्ते निर्विकल्प समाधिके स्वरूपमें कुछ शंका थी, उसका समुचित उत्तर मिला है। मै जब श्रात्तंत्राण् महाकाव्य के तृतीय सर्गमें श्रीमहाराजजीके बालस्वरूपका वर्णन करते हुए पद्यरचना कर रहा था उसी रातको मुफ्ते ज्योतिर्मयरूपमें उस स्वरूप का दर्शन हुग्रा। तात्पर्य यह है कि स्वप्नमें मुफ्ते कई बार श्रीमहाराजजीका दर्शन होता रहता है श्रीर लौकिक कठिनाई उपस्थित होनेपर उनका स्मरण करनेसे भी सहायता मिलती है।

श्रीमहाराजजीके विषयमें मेरी जो धारगा है वह इस पद्यमें विश्वत है—

'ब्रह्मचारी शास्त्रज्ञ विलष्ठ पदाति वेदान्ती अञ्चान्त, तपस्वी तान्त्रिक योगी यती ज्योतिषी पण्डित सिद्ध महान्त । देखता हूँ पद पदमे पूर्ण किंतु कहते संकोच नितात, आपमे धर्म महान्<sup>२</sup> निविष्ट कहूँ क्या मेरे संत प्रशांत ।। जय जय गुरुदेव !

१. पूज्य श्रीमहाराजजीका पूर्वाश्रमका नाम 'श्रात्तंत्राण मिश्र' था।

२. श्रीमहाराजजीमें 'महानु घमं' निविष्ट था । महान् घमं ईश्वरमे ही होता है ।

# बहिन श्रीनारायणीदेवी, श्रलीगढ़

### प्रथम दर्शन

वहुत दिनोकी वात है बावा अलीगढ़के समीप मेरे गाँव ल्हो-सरामें पघारे थे। वहीपर मैने पिताजी (श्रीसाहिवसिंहजी वैद्य) के साथ ग्रापका दर्शन किया था। मैं उस समय वालक ही थी। पाँच-छः वर्षकी ग्रायु होगी। पिताजीने महाराजजीका पूजन किया तो मैंने भी माताजीके साथ उनकी पूजा की। बाबा तीन दिन गाँव मे ठहरे। उसी समय मेरी दादी का देहान्त हो गया। वे मुभै वहुत प्यार करती थी। मै रो-रोकर बारम्बार कहती थी कि उन महा-रमाजीको बुला लाग्रो, वे दादीको जिला देंगे। उस समय मेरी बुद्धि भोली थी। मै समक्तती थी कि वावा सृष्टिके ग्रारम्भमे उत्पन्न हुए हैं ग्रीर इसके ग्रन्ततक रहेगे। ये सब कुछ कर सकते हैं।

#### कौमार व्रत

इस वार वावा चले गये श्रीर फिर कई वर्षीवाद श्रलीगढ़में उनके दर्शन हुए। इस वीच मै पिताजी से पूछकर राम नामका जप श्रीर रामायणका पाठ करने लगी थी। भजनमें मेरा मन लगता था। मेरी श्रायु प्रायः तेरह सालकी हा गयी थी। विवाह करनेकी मेरी विल्कुल रुचि नही थी। माता-पिता विवाहके लिये श्राग्रह करते थे। एक दिन पिताजीने जाकर महाराजजीसें भी कहा कि नारायणी विवाह करनेको मना करती है। वावाने उत्तर दिया,

"हम घरपर ही चलकर उससे पूछेगे।" वाबा आये श्रीर बोले, "बेटा ! तू विवाह क्यों नही करती है ?"

मैं---ग्रापने विवाह क्यों नही किया ?

बावा—वडी पागल है। महात्मा कही विवाह करते है? महात्माश्रोसे ऐसा नहीं कहते। तू विवाह नहीं करेगी तो खायगी कहाँ से ?

मैं--भिक्षा माँग लूँगी।

बावाने मुभसे विवाहके लिये बहुत कहा । पर्न्तु मै अपनी हठ-पर अटल रही । अन्तमें मेरे माता-पिता भी मान गये । परन्तु इसके दो वर्ष प्रधात् उन्होंने फिर बाबासे पूछा, "नारायणीके विवाहके लिये क्या करे ?" वाबाने कहा, "यदि तुम उसका विवाह कर दोगे तो वह गाईं स्थ्यका भार सहन नहीं कर सकेगी । अब तो तुम्हें उसे अपने घरपर ही रखना पड़ेगा।"

#### मेरा साधन

श्रीमहाराजजीने मुक्तसे पूछा, "तू क्या भजन करती है?" मैने कहा, "भगवान्का नामजप श्रीर श्रीरामायराजीका पाठ करती हूँ।" बोले, "जो करती है वही करती रह।" फिर भगवान् श्रीराम का एक वित्रपट-स्वरूप देकर कहा, "इनका ध्यान किया कर श्रीर विनयपत्रिकाका यह पद याद कर ले—

'कर्बाह दिखाइही हरि चरन ।
समन सकल कलेस कलिमल, सकल मंगलकरन ।। १ ।।
सरदभव सुन्दर तक्ततर, अक्न बारिज-वरन ।
लिच्छलालित लिलत करतल, छिब अनूपम धरन ।। २ ।।
गंगजनक, श्रनंग-अरि-प्रिय, कपट-वद्व बिल छरन ।

विप्रतिय, नृग, विध्वके दुख दोष दारुन दरन ।। ३ ।। सिद्ध-सुर-मुनिवृन्द-विन्दित, सुखद सव कहँ सरन । सकृत उर आनत जिनहिं, जन होत तारन-तरन ।। ४ ।। कृपासिन्धु सुजान रघुवर, प्रणत-आरति-हरन । दरस ग्रास पियास तुलसीदास चाहत मरन ।। ४ ।।'

इसके पश्चात् ग्रापने पूछा, "तू किस भावसे भगवान्का पूजन करेगी?" मै चुप रह गयी। तव ग्राप वोले—"त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविगां त्वमेव त्वमेव सव मम देव देव" यही तेरा भाव होना चाहिये।

### वावाकी कुछ बातें

बावा दूसरोके ग्रान्तरिक भावको जान लेते थे। जब मैं पिता जीके साथ उनके दर्शनोको जाती तो जवतक मेरी लौटनेकी इच्छा न होती वे पिताजोको जानेकी ग्राज्ञा नही देते थे। जब देख लेते कि इसे रहनेकी विशेप उत्कण्ठा नही है तभी जानेकी ग्राज्ञा देते थे। एक वार की वात है कि पिताजी लौटनेको तैयार हो गये, किन्तु मेरी इच्छा विल्कुल नही थी। वे वावासे टिकट (विदाईका प्रसाद) लेनेके लिये पहुँच गये, परन्तु मैं चुपचाप वैठी रही। तब बावाने टिकट दिया ही नही, कह दिया, "फिर जाना।"

मैंने वावामे एक विशेप गुरा यह देखा कि वे अपने आदिमयों को अपना करके मानते थे। ब्राह्मरा-क्षत्रियं, भंगी-चेमार, धनी-निर्धन सभीसे आदमीयको तरह वर्ताव करते थे। उनका जितना प्रेम ब्राह्मरा-क्षत्रियोपर था उतना ही अपने भंगी-चमार भक्तोपर भी था।

एक वार वांवपर वावाने मुभे ग्राजा दी थी कि तू ग्रपने वर्तन

स्वयं ही साफ कर लिया कर श्रीर श्रपने कपड़े भी दूसरोसे न धुलवाकर स्वयं ही घो लिया कर। वृन्दावनमे उन्होंने मुफे जीवन-पर्यन्त चार काम करते रहनेका श्रादेश दिया—१. निरन्तर जप, २. ध्यान, ३. श्रासक्तिका त्याग श्रीर ४. स्वाध्याय। मैने कहा, "श्रीर भी कुछ बताइये।" तब श्राप बोले, "इससे श्रधिक मैं नहीं जानता।"

एक वार माताजी ग्रकारण ही मुक्तसे चिढ गयीं श्रौर बुरा-भला कहने लगीं। तब वावाने स्वप्नमे मुक्तसे कहा, "कोई तेरी निन्दा करके तेरे साधनको बिगाड़ नहीं सकता।" इसीप्रकार दूसरे समय स्वप्नमें ही ग्रापने कहा था, "मैं सदैव तेरे पास हूँ।" एक बार मैंने बाबासे पूछा था कि मुक्ते भगवान् कब मिलेंगे? उन्होंने कहा, "तू जब बुलायेगी तभी मिल जायँगे" उसके कई वर्ष पश्चात् एक दिन जब मैं ग्रासनपर बैठकर ध्यान कर रही थी तब ध्याना-वस्थामे मुक्ते भगवान्के दर्शन हुए।

वावाने लीला संवरणिक पश्चात् भी मुभै कई वार स्वप्नमें दर्शन दिये है। मैं जब कभी दु.खी होती हूँ तब वे अवश्य ही घीरज वंघाते है और मेरी रक्षा करते है।" मेरे बड़ें भाईकी आयु अधिक हो गयी थी, तथापि उनका विवाह नहीं हुआ था। एक रात्रिकों दु.खित चित्तसे इसीका चिन्तन करते हुए मैं सो गयी। तब बाबाने स्वप्नमें दर्शन देकर कहा, "तू दु.खी मत हो, उसका विवाह हो जायगा।" उसके तीसरे ही दिन लड़कीवाले आये और एक महीना के भीतर उनका विवाह हो गया। यह सब कैसे हुआ—यह तो वे. ही जाने। मैं तो इसे उनकी कृपा ही मानती हूँ।

# श्रीऋषिजी, अलीगढ़

अव से प्रायः तीस वर्ष पूर्व अपने गाँव आँवा मदापुरमें में पहली वार श्रीमहाराजजीके दर्शन किये थे। मैं उनमें भगवद्बुर्ण रखता हूँ। मुक्ते स्वप्नमें उनकी अनेकी अद्मुत लीलाओके दर्शनक सौभाग्य प्राप्त हुआ है तथा जाग्रत्में भी उनकी अनेकी चमत्कारपूर लीलाएँ देखी हैं। उनमेंसे दो-चारका यहाँ वर्णन करता हूँ—
(१)

एक वार श्रीवृन्दावनमे गुरुपूर्णिमा होनेवाली श्री। उस सम मेरे पिताजीका स्वास्थ्य खराव था। उनकी सेवामे घरपर मेरे सिव ग्रीर कोई नही था। गुरुपूर्णिमापर श्रीमहाराजजीके दर्शन करनेव मेरी इच्छा तो बहुत थी, परन्तु पिताजीकी बीमारीके कारण में ज न सका। इसलिये उस दिन ग्रपने घरपर ही उनके पूजनका ग्राय जन किया। एक छोटी चौकीपर ग्रासन विछाकर पूजनकी सामन् लेनेके लिये में घरके भीतर गया। वहाँ से लौटकर ग्राया तो देख कि सरकार ग्रासनपर विराजमान हैं। उनके दर्शन करके ग्रुक्ते वर् प्रसन्नता हुई। में साष्टाङ्ग प्रणाम करके चौकीके समीप ही वै गया। किन्तु दो-तीन मिनटके बाद ही श्रीमहाराजजी ग्रन्तर्धा हो गये। मैं उन्हे दूँ ढने लगा। सारे गाँवमे ग्रीय कदमखण्डीमे, जह वे ठहरा करते थे, दूँ ढा, परन्तु कही भी पता न लगा। श्रन्तमें य उनकी महिमा समक्तर सन्तोष कर लिया।

(२)

इसी प्रकार एक दूसरी गुरुपूर्णिमा ग्रामी। वह भी वृन्दावन

١

ही मानायी जानेवाली थी। मैं उस समय ग्रालीगढ में फुल्लौर साहबके मन्दिरमे ठाकुरजीकी सेवा-पूजा करने लगा था। चतुर्दशीके दिन मैंने सोचा कि ठाकुरजीकी पूजाके लिये कोई ब्राह्मण पुजारी मिल जाय तो मै गुरुपूजनके लिये कल श्रीवृन्दावन जाऊँगा। परन्तु कोई तैयार न हुग्रा। ग्राखिर एक मित्रसे कहा श्रीर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। परन्तु रात्रिको साढ़े नौ बजे उन्होंने सूचित किया कि किसी श्राकिस्मक घटनाके कारण कल मेरी ड्यूटी लग गयी है, इसलिये मैं नही ग्रा सक्गा।

श्रव मैं निराश श्रीर खिन्न हो गया कि इस पुण्यपर्वपर मुक्ते श्रीमहाराजजोके दर्शन नहीं हो सकेंगे। मैंने निराश होकर रानिके दस बजे अपने परिचित फीजके कमाण्डिङ्ग आँफीसर श्रीचक्रवर्तीजीको मथुरा फोन कराया कि फीजमेसे किसी न्नाह्मण पुजारीको भेज दें। उन्होंने उत्तर दिया कि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। कल मै अपनी जीपकार मेज दूँगा। वह ठाकुरजीकी पूजा के उपरान्त तुम्हें वृन्दावन पहुँचा देगी श्रीर वहाँ पूजन करके प्रसाद पा लेनेके बाद फिर श्रलीगढ पहुँचा श्रावेगी। मैंने इसे श्रीमहाराजजीकी कृपा ही माना, क्योंकि कहाँ मैं एक छोटा-सा व्यक्ति श्रीर कहाँ वह इतना बड़ा श्रफसर।

दूसरे दिन एक मेजर कार लेकर आया और मुभे बिठाकर ले गया । वे दयालु अफसर भी मथुरासे श्रीमहाराजजीके लिये फल-फूल लेकर चले । ठीक बारह बजे हम लीग पहुँचे । अबतक अलीगढ़-के भक्तोंने कई वार पूजनका प्रयत्न किया था, परन्तु श्रीमहा-राजजीने उन्हें रोक दिया था । हमारे पहुँचते ही तुरन्त अलीगढ़की पार्टीको पूजनके लिये आज्ञा हुई । हम सबने मिलकर सानन्द पूजन किया और प्रसाद लिया। श्रीमहाराजजीने फौजी श्रफसरपर भी कृपादृष्टि की। चार वजेतक हम वहीं रहे। उस श्रानन्दको छोड़कर मेरी इच्छा श्रानेकी नहीं थी, परन्तु श्रीमहाराजजीने हमारे श्रफ-सरको बुलाकर कहा, "ऋषिको जबरदस्ती जीपमे विठाकर श्रलीगढ पहुँचाश्रो।" श्रीर मुक्ससे वोले, "खबरदार, ठाकुरजीकी सेवा-पूजा कभी न छोडना ।" ऐसी थी उनकी विचित्र लीला।

(३)

एकवार श्रीमहाराजजी कर्णवासमे विराज रहे थे। मैं श्रीठाकुर-जीकी सेवा-पूजाका समुचित प्रवन्य कर ग्रलीगढ़के सुप्रसिद्ध वकील वावू चुन्नोलालके साथ दर्शनोंके लिये गया । वकील साहवका नियम था कि वे जब दर्शनों को जाते थे कमसे कम दो रुपये के पेड़े भेट के लिये अवश्य ले जाते थे। आश्विनका महीना और एकादशी तिथि थी। हाथरस ग्रीर खुर्जाके ग्रनेकों सेठ दर्जनोके लिये उपस्थित थे। समष्टि पूजन हो रहा था। लोग ऋपने साथ विदया मिष्टान्न लाये थे। उसी ग्रवसरपर फलो का एक पार्सल भी खोला गया, जो सेठ वावूलाल जटियाने मँगवाया था । ऐसे ग्रवसरपर मै ही भला क्यों किसीमे पीछे रहता। अपने अंगोछेमे दो पैसेकी सैदें वाघे हए श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थं डटा हुम्रा था। ग्रीर ग्राम्बर्यं यह कि उन कृपासिन्युकी कृपादृष्टिने विजय भी मेरी हो करायी। उस भीड़में श्रीमहाराजजीकी दृष्टि एकाएक मुक्त गरीवपर पड़ी ग्रीर वे तुरन्त वोल उठे, "ऋषि ! तू मेरे लिये क्या लाया है ?" मै वहाँ वडे-वडे फलोके टोकरे श्रीर अँगूर तया पेड़ोसे भरे थाल देखकर सकपका गया ग्रौर सैंदे खोलनेकी मेरी हिम्मत न हुई । उन्होने स्वयं मेरा ग्रॅंगोछा ले लिया ग्रौर खोली। उनमेसे दो-दो सैंदे प्रत्येक महात्माको बांटी ग्रौर शेष दो ग्रपनी चादरके खूँटमे वांधते हुए बोले, "ये दो मेरे लिये है।"

खुरजांवाले सेठ वाबूलालजीने कहा, "महाराजजी! कृपा करके इन फलों को भी स्वीकार कीजिये।" श्रीमहाराजजी मुसकराते हुए वोले, "भैया! हमे विद्या फल कहाँ मिलते हैं?" तब सेठजीकी प्रार्थनापर श्रापने थालसे कुछ श्रेंगूर उठाये श्रीर महात्माग्रोंको वाँट दिये।

ऐसी-ऐसी उनकी अनेकों लीलाएँ हैं। उनका कहाँतक वर्णन किया जाय ? स्वप्न के प्रसङ्ग तो अकथनीय है। कई वार मुभ ऐसे स्वप्न हुए जिनसे मालूम हो जाता था कि इस समय श्रीमहा-राजजी कहाँ है। नि:सन्देह वे स्वप्न उनकी कृपासे ही होते थे। उनकी अब भी अपार कृपा है।



# श्रीपिश्रीलालजी मुंसरिम, ञ्रलीगढ़

सवसे पहले मैंने ग्रलीगढमे ही वावा का दर्शन किया था। प्रथम दर्शनमे ही मुक्ते ग्रनुभव हुग्रा कि वावामे सन्तोके ग्रनेक गुग् विद्यमान है। ग्रतः विश्वास हुग्रा कि इनका ग्राश्रय ग्रहग् करनेसे ग्रवश्य ही सब कामनाएँ पूर्ण हो सकती है।

एक वार मैने वावासे पूछा कि मै विभिन्न मन्दिरोमे भिन्न-भिन्न देवताग्रोके दर्शन करनेके लिये जाता हूँ। ग्रतः स्वभाविक ही मेरे मनमें यह प्रश्न उठता है कि मैं किस-किसकी पूजा करूँ? भगवान् श्रीकृष्णकी, श्रीरामकी ग्रथवा महादेवजीकी? इसपर वावाने पूछा, "तुम यह बताग्रो, तुम्हारे इष्टरेव कीन हैं?" मैने कहा, "मेरे इष्ट तो श्रीराघाकृष्ण हैं।" तव वोले, "तुम श्रीराघा-कृष्णकी ही पूजा किया करो तथा ग्रन्य सभी देवताग्रोके रूपमे उन्होंको समभो। ग्रथांत् वे ही श्रीराम हैं ग्रीर वे ही शिवजी भी हैं।" इस उत्तर से मेरा समाधान हो गया।

वावाकी एक विशेष वात मुक्ते याद है। जब उनके पास कोई वीमार या दुःखी मनुष्य पहुँचता तो वे कहते, "मुक्ते तो ऐसा मनुष्य ही अच्छा लगता है, क्यों कि अब इसके दिन फिरे हैं, अब यह भजन करेगा।" वे अपने आचरणद्वारा हम सवको यह उपदेश देते थे कि जैसे मैं समस्त कर्मों को करते हुए भी सदैव अपने आत्म-स्वरूपमें स्थित रहता हूँ उसी प्रकार तुम लोगोको भी समस्त कार्य करते हुए वाहर-भीतर सवको आत्मस्वरूप देखने से कभी किसी के प्रति घृणा नहीं होगी।

## भक्त श्रीरामशरणदासजी, पिलखुवा

परम पूज्यपाद प्रात.स्मरणीय ग्रनन्तश्रीविभूषित श्रीमत्परम-हंस परिव्राजकाचार्य श्रीस्वामी पूर्णनन्दजी तीर्थ उपनाम श्रीउडिया-वावाजी महाराज वड़े ही उच्च कोटिके संत थे। वे विश्वकी महान् विभूति श्रीर भक्ति, ज्ञान, योग श्रीर वैराग्यकी साक्षात् दिन्य मूर्ति थे। ऐसा महापुरुष इस कलिकालमे होना वड़ा ही कठिन है। मुफे श्रीभगवान्की कृपासे वीस वर्षतक निरन्तर श्रापके सत्संगका सीभाग्य प्राप्त हुग्रा था। ग्रापके साथ मैने सैकडों मील पैदल यात्रा को थी ग्रौर ग्रनेकों वार खूव खुलकर वात करनेका भी ग्रव-सर मिला था । कल्याग्, स्वदेश, सत्सग ग्रादि घामिक पत्रोमें ग्रापके सदुपदेश भी मै लिखकर भेजता था। मुभे ग्रापको ग्रपने स्थान पिलखुवा ले जानेका ग्रौर ग्रापकी चरगाजसे ग्रपना घर, पवित्र करनेका भी सुग्रवसर प्राप्त हुग्रा था। बाबा जब मुभे श्रपना पुत्र समभकर मेरे सिरपर हाथ फेरते भीर वात्सल्यपूर्ण दृष्टिसे देख-कर प्यार करते थे तो मेरा हृदय गद्गद हो जाता था। उस समय का ग्रद्भुत ग्रानन्द स्मरण करके ग्राज भी मुभे रोमाख्व हो जाता है। भारतमें कथा, कीर्तन, सत्संग ग्रौर सदुपदेशादिके द्वारा सना-। तनधर्मका जितना प्रचार बाबाके द्वारा हुग्रा वैसा किसी ग्रौरके द्वारा सुननेमे नही ग्राया । ग्रापके भीतर एक ग्रद्भुत शक्ति थी । श्रापके पास यदि कोई नास्तिक भी श्रा जाता तो वह भी श्रापके दर्शन श्रीर उपदेशोंसे प्रभावित हुए विना नही रहता था। हमने श्रनेकों नास्तिक ग्रीर ग्रार्यसमाजियोको भी देखा कि ग्रापके श्री-

चरणोका दर्शन करनेके पश्चात् वे म्रास्तिक ग्रीर मूर्तिपूजक हो गये। यही नहीं, ग्रनेको व्यभिचारी सदाचारी हो गये, धमंद्रोही धमंरक्षक वन गये ग्रीर गरावी-कवावी इन दुर्व्यसनोंसे छूटकर श्रीकृष्णप्रिम का प्याला पीकर मतवाले हो गये। इस प्रकार ग्रापने हजारो जीवोको घोर नरकसे वचाकर उनका उद्धार कर दिया। ऐसी ग्रनेको घटनाएँ हमने ग्रपनी ग्रांखोसे देखी थीं। ग्रव हम वावाके जीवनकी कुछ ग्रांखो देखी सत्य घटनाएँ नीचे देते हैं।

#### मन्त्रजपद्वारा नरकसे उद्धार

एकवार पूज्यपाद श्रीमहाराजजी पिततपावनी श्रीगङ्गाजीके तटपर श्रीगढमुक्त व्वरमे पघारे। मुक्ते जब मालूम हुग्रा तो मै ग्रापके दर्शनार्थ पिलखुवासे वहाँ गया। मैंने ग्रापसे पिलखुवा पघारिने ग्रीर ग्रपने परमपिवत्र श्रीचरणोसे मेरा घर पिवत्र करनेके लिये प्रार्थना की। तब ग्रापने ग्राज्ञाकी कि ग्रच्छा तुम पिलखुवा जाग्रो, मै पैदल चलकर दो-चार दिनोमे वहाँ पहुँचूँगा। मै घर लीट ग्राया। ग्राप पैदल चलकर पिलखुवाके पास सिकेड़ा नामक गाँवमे ग्राकर ठहरे। जब मुक्ते यह समाचार मिला तो मैं सिकेड़ा जाकर ग्रापको पिलखुवा ले ग्राया।

उन दिनो श्रीगान्धीजी द्वारा प्रचारित शास्त्रविरुद्ध अछूतोद्धार की बहुत धूम थी। ग्रनेकों उच्च वर्णके लोग चमार-भगियोके हाथसे खाकर धर्मश्रष्ट हो रहे थे श्रीर लाखो वर्णसे चली ग्रायी मन्दिरोंकी मर्यादाको उनमे ग्रस्पृश्य लोगोको घुसाकर नष्ट किया जा रहा था। वावाके पिलखुवा पधारनेपर सभी प्रकारके दर्शनार्थी श्राते थे। उनमे बहुत से काग्रेसी भी होते थे। एक दिन एक ग्रामीग्रा जाट भी आपके दर्शनोंके लिये ग्राया। वह इसमे पहले ग्रळूनोंके हाथ का खा-पी चुका था। वह जब चरणस्पर्श करनेके लिये ग्रागे बढा तो वाबाने उसे रोकते हुए कहा, "नही, नही, वही बैठ, हमे मत छू।"

वह वही बैठ गया। परन्तु बाबाका ऐसा व्यवहार देखकर सब चिकत रह गये। कोई न समभ सका कि बात क्या है। परन्तु ग्राप तो ग्रन्तर्यामी थे, घट-घटकी जानते थे। थोड़ी देर पश्चात् पूछा—'ग्ररे! क्यों तू काँग्रेसी है?"

जाट-हाँ, महाराज !

वावा-- त्रया तू चमार-भंगियोके हाथका खा-पी चुका है !

जाट--हाँ, महाराज !

वावा--तो तू हमे मत छू, तू तो भ्रष्ट हो गया।

जाट-महाराजजी ! अछूतोद्धार कैसा है ?

वावा—वावले ! यह श्रद्धतोद्धार नहीं, घोर नरकका मार्ग है। यह सव घोर पाप है. शास्त्रोंके सर्वथा विरुद्ध है।

जाट---महाराजजी ! मैने इन काँग्रेसियोके चक्करमे फँसकर चमार-भगियोके हाथका खा-पी लिया है।

वावा—तुमने बहुत बुरा किया, ग्रव तुम नरकमे जाओगे।
जाट—अब बावा! नरकसे कैसे बचे?

वान-प्रायश्चित्त करो श्रीर प्रतिज्ञा करो कि ग्रव किसीके भी वहकावे में श्राकर ऐसा शास्त्रविरुद्ध काम नहीं करोगें।

358

शी घी

मेंने

W.

₹.

Ę

ķ

37

जाट—महाराजजी ! ग्रव मैं ऐसा काम कभी नही करूँगा।

वावा—हम तुम्हें एक मन्त्र वतलायेगे, तुम उसका जाप

करना। याद रखो परलोकमे ये गान्धी ग्रादि कोई तुम्हारा साथ

नही देगे, केवल तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा।

फर पच्य वावाने समे एकाल्यमे ले जाकर मन्त्र वता दिया।

फिर पूज्य वावाने उसे एकान्तमे ले जाकर मन्त्र वता दिया । नाट ग्रपने घर गया ग्रीर वावाकी ग्राज्ञानुसार मन्त्र जपने लगा। तीन-चार दिन जप करनेके पश्चात् एक दिन वह आधी रानके तमय भागा हुग्रा वावाके पास ग्राया । वावा उसके हल्ला-गुल्लासे 🗸 नग गये । तत्र उसने कहा, "महाराजजी ! मैंने श्रापकी वतलायी विधिके अनुसार जप किया । अभी और शेष भी है, सो मैं पूरा हरूँगा। परन्तु ग्राज मुभे वड़ा भयानक दृश्य दिखायी दिया है। नि प्रत्यक्ष देखा कि वड़े-वडे भयानक यमदूत खड़े है श्रीर वहाँ मै ाथा ग्राप भी है। पर वे र्यमदूत मुक्ते न मारकर वर्ड़े जोरसे गापको मार रहे हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे एक आदमीको, जसे हम नरकमे ले जाते, मन्त्र वताकर वहका लिया है।" तव वावाने मुसकाकर कहा, "जा, तू घोर नरकसे वच गया। रन्तु ग्रभी इस मन्त्रको छोड़ना मत । इसमे वड़ी ग्रद्भुत शक्ति । श्रीर भूलकर भी कभी इन पापियोके चक्करमें मत फँसना; ही तो फिर नरक का मार्ग तैयार है।" जाट वोला, "वावा! ग्रापने मुक्ते नरकसे वचा लिया, मेरे गय वड़ा उपकार किया, मैं जन्मभर ग्रापको नहीं भूलूँगा।"

जाट वाला, "वावा! ग्रापन मुक्त नरकस वचा लिया, मेरे गाय वड़ा उपकार किया, मैं जन्मभर ग्रापको नहीं भूलूँगा।" यह मेरी ग्रांखो देखी घटना है। वावाने इसी प्रकार न गाने कितने जीवोंका नरकसे त्रागा किया है।

#### मानापमानमे समान

वावा सर्वदा पैदल ही यात्रा करते थे । वयोवृद्ध होते हुए भी उनके लिये दिनमे २०-२५ मील चल लेना सामान्य-सी वात थी। एकवार जब वे ऋषिकेशसे पैदल वृन्दावनके लिये चले तब मैने भी आपके साथ चलनेका निश्चय किया। रास्तेमें आपकी अनेको अद्भुत लालाएँ देखी और कथा, कीर्तन एव सत्संगका दिव्य सुख लूटा। अद्भुत त्यागमय जीवन था वह। पत्तोंपर खाना और वृक्षोके तले सोना!

एक दिनकी वात है। हम सब वारह मील चलकर आये भीर एक गाँवके समीप वृक्षोकी छायामें ठहर गये। सबने बैठकर थकान उतारी श्रीर फिर नहरमे स्नानकर ग्रपनी-ग्रपनी पाठ-पूजादिमे लग गये। पूज्य वावाने नित्यकी भाँति श्रीमद्भागवद्गीताकी कथा कही श्रीर फिर सब भगवन्नामकीर्तनमे विभोर हो गये। वाबाने कहा "ग्राज हम समीपके गाँवमें माधूकरीके लिये जायँगे, तुम सब यही वैठकर भजन करो।" मुभे यह सुनकर वड़ा कौतूहल हुआ। मैने सोचा, 'भारतके जिन संतशिरोमिएके लिये श्रनेकों सेठ-साहूकार तरह-तरहके व्यञ्जनोसे सुसज्जित थाल लिये खड़े रहते हैं, वे गाँवमें घर-घर जाकर कैसे भिक्षा माँगेगे ? यह तो ग्राज देखना चाहिये।' बस, वाबा हाथमे एक भ्राँगीछा लेकर चले तो मै भ्रीर दो-चार थ्रन्य व्यक्ति पीछे हो लिये । वाबाने सवको फटकारा भ्रौर कहा, "हमारे साथ कोई नही चलेगा, हम अकेले ही जायँगे। तुम सब यही रहो।" इसपर ग्रीर सब तो लीट ग्राये, किन्तु मै एक बार कुछ पीछे फिरकर पुनः घीरे-घीरे उघर ही चलने लगा। जब महाराजजी घूमकर देखते तो मैं वृक्षोको ग्रोटमे हो जाता । परन्तु गांवमें घुसते समय ग्रापने मुफे देख लिया। तव वोले, "वेटा राम- गरण ! तू ग्रा गया ? ग्रच्छा, तू मेरे साथ रह।" ग्रव मैं निश्चिन्त हो गया। इसके पश्चात् वावाने एक गांववालेसे पूछा, "यह सामनेवाला घर किसका है?" उसने कहा, 'ब्राह्मणोका।" वावाने वहाँ जाकर 'नारायण हरि' ग्रावाज लगायी। इतनेमे भीतर से घरका मालिक एक वृढा ब्राह्मण निकला ग्रीर मूढेपर ग्राकर वैठ गया। उसने वावासे पूछा, "ग्ररे! क्या है? क्यो खड़ा है?"

वावा-भिक्षा लेगे, रोटो लेनी है।

वासरा—कहांसे आ रहा है ?

वावा—हरिद्वारसे था रहा है।

वाह्यण-जायगा कहाँ ?

वावा-श्रीवृन्दावन जाना है।

वासग्-मुख पढा-लिखा भी है या नही।

वावा—न, कुछ नही ।

त्राह्म ए — कुछ भी नहीं पढ़ा तो तू साधु क्यो हो गया। क्या तुभसे कमाकर नहीं खाया जाता ? ग्रीर तेरे साथ यह गृहस्थ- का लड़का कैसे है ?

वावा-यह मेरे साथ है।

बाह्य ग्राने मेरी श्रोर मुँह करके पूछा, "क्यो रे ! तेरा क्या नाम है श्रीर तू कहाँ रहता है ?

वावा—इसका नाम रामशरएा है, यह पिलखुवा रहता है।

वाह्य - अरे ! क्या इसे वहँका लाया है ? इसे साधु वना-येगा । श्राप तो माँगता डोलता है, क्या इसे भी माँगना सिखायेगा।

नावा-नही मांगता तो मै ही हूँ, यह नही मांगता। मै तो साधु हूँ।

नाह्मण्—अरे ! जो साधु होते है वे क्या माँगते है ? उन्हें क्या तेरी तरह घर-घर मारे-मारे फिरना होता है ? देख, कर्णवास में एक वड़े भारी सिद्ध महात्मा उड़िया वावाजी है । उनके पास हजारों लोग स्वयं ही थालपर थाल लेकर पहुँच जाते है । तेरी तरह उन्हें भटकना थोड़ा ही पड़ता है । तू साधु वनाकर इस लड़केको भी विगाडेगा ।

वावा-तुमने उड़ियावावा देखा है ?

वाहाण—हमने नहीं देखा तो क्या, ग्रीर लाखों ने देखा है। वडा पहुँचा हुग्रा सिद्ध महात्मा है। हमारे भला ऐसे भाग्य कहाँ है जो श्रीउड़िया वावाजीके दर्शन हों। ग्रच्छा, बैठ जा, रोटी लाते है।

वाह्मण इतनी देर ऊपर बैठा वाते वनाता रहा और वाबा नीचे खड़े रहे। अब उसके कहनेसे नीचे ही बैठ गये। मै अद्भुत लीलाको देखकर हँस रहा था और उस ब्राह्मणसे कहना ही चाहता था कि ये उडिया वावाजी ही है, कि वावा समक्ष गये। उन्होंने मुक्ते सकेतसे मंना कर दिया। ब्राह्मणने इतनो भली-बुरी सुनानेके पश्चात् दो रोटियाँ लाकर दी। वावा उन्हे लेकर और घरोमे भी गये और फिर हम दोनों गाँवसे लौट आये।

सायंकाल हुग्रा। ग्रब उस व्राह्म एका भाग्योदय हुग्रा। पूज्य वावा बोले, "बेटा रामशरएा ! चल, उस व्राह्म एसे फिर मिल

श्रावे। वस, "मै श्रौर वावा फिर गाँवमें पहुँचे। वह ब्राह्मण सामने श्राया तो वोला, "ग्ररे वावा! ग्रमी तू गया नही?

वावा-नहीं तो।

वाद्या—ग्रभी ग्रीर माँगकर इकट्ठा करेगा ? वाद्या—नहीं इकट्ठा क्यों करेंगे ?

वाह्मण्—प्रव क्यों भ्राया है ? रोटी ग्रब नहीं है । वावा—तुम्हे उड़िया वावाका दर्शन करानेके लिये भ्राया हूँ । वाह्मण्—तू करावेगा, तेरे हाथमे है ?

मैंने भटसे उसके पास जाकर कहा, "महाराजजी ! यही तो पूज्य श्रीर्जड़िया वावाजी हैं, श्राप किस भूलमे है ?

वस, इतना कहना था कि फिर क्या था। जहाँ पहले ब्राह्मण् ऊपर बैठा था और वावा नीचे, वहाँ अब सारा गाँव नीचे बैठा था और वावा ऊपर विराजमान थे। ब्राह्मणने हुक्केको एक ओर फेका और वावाके श्रीचरणोमे पड़ गया। घरवालोके नाम ले-लेकर वडी जोरसे श्रावाज देने लगा, "श्ररे दौड़ो, दौड़ो, हमारे वडे भाग्य जो उड़िया बाबाजी हमारे घरपर आये।" वातकी वातमे सारा गाँव इकट्ठा हो गया। तख्तोपर श्रासन लगाये गये और वावाको उसपर विठाकर सबलोग घरकर नीचे बैठ गये। ब्राह्मण् हाथ जोड़कर वार-वार क्षमा माँगने लगा और बोला, "धन्य महा-राज! बड़ी कृपा की, हमारे बड़े पुण्य उदय हुए। श्राजकी रात तो यही विश्राम करो।" गाँवमे मुनादी करा दी गयी। रात्रिको सब दूध लेकर श्राये और संकीतंनमें सहयोग दिया।

रात्रिको सब वही रहे । प्रात.काल होते ही वाबा चुपंचाप

उठकर चल दिये, नहीं तो गाँववाले ग्राने नहीं देते। वावाकी यह अद्भुतलीला देखकर उस दिन वडा कौतूहल रहा। उनके नाम का जादू ग्राज प्रत्यक्ष देखा। इस घटनासे हमने तो यही शिक्षा ली कि गृहस्थको चाहियं ग्रपने द्वारपर ग्राये हुए किसी भी साधुका तिरस्कार न करे। पता नहीं इसी प्रकार कर्व गुकदेव, वामदेव, दत्तात्रेय ग्रादि कोई सिद्ध संत, जो सदा ग्रमर है, भिक्षुकरूपमें चले ग्रावे ग्रीर हमसे उनका ग्रपमान हो जाय।

### सन्तसेवी बालक

एक अद्भुत घटना पूज्यपाद बावाने हमे स्वयं अपने श्रीमुखसे सुनायी थी। वह हम यहाँ प्रस्तुत करते है—

गर्मीके दिन थे ग्रीर मध्याह्नका समय, पूज्य श्रीवाबा हाथमें काष्ठका कमण्डलु लिये ब्रह्मानन्दकी मस्तीमें भूमते जिला वदायूँ के किसी गाँवमें होकर जा रहे थे। उनका विचार था ग्रागेके गाँवमें जाकर विश्राम करनेका। ग्रकस्मात् पीछे से 'वाबा-बाबा' की ग्रावाज सुनायी दी। पर ग्रापने उसपर कोई ध्यान न दिया, ग्रागे वहें चले गये। कुछ देर पश्चात् ग्रावाज बन्द हो गयी ग्रीर पीछेसे ग्राकर किसीने ग्रापका हाथ पकड लिया। ग्रापने मुड़कर देखा तो हाथमें डडा लिये ग्वालेका एक लड़का दिखायी दिया। वह बाबाके श्रीचरणोमें गिर गया ग्रीर हाथ जोड़कर बड़े विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा, "बाबा! यहाँ पास ही मेरी भोपड़ों है, कृपा करके वहाँ पधारो। थोड़ी देर ग्राराम करो ग्रीर स्नान तथा भोजन करके दासको कृतार्थं करो। जब दो पहर ढल जाय तब चले जाना।" बाबा वालकका ऐसा भाव देखकर चिकत हो गये और बोले,

"भाई ! हमें ग्रागे जाना है, ग्रव तो जाने दे, फिर कभी देखा जायगा।"

वालक—वावा ! क्या मुक्त पतितपर कृपा नही होगी ? वावा—वच्चे ! क्या तू कुछ पढा है ?

वालक---नही, साधुसेवा करना श्रीर राम नाम लेना-वस, यही पढा हूँ। श्रीर मैं कुछ नही जानता।

वावा---ग्रच्छा, भ्रव हमे जाना है, देर हो रही है।

वालक—में ग्रापको छोड़ेँ गा नही, जब तक ग्राप मेरे साथ चलकर भोजन नहीं करेंगे।

वावा--ग्रच्छा, तू नही मानता तो चल ।

वस, वालकने वावाके चरण छोड़कर हाथ पकड़ लिया श्रीर वावा उसके प्रेमके वन्दी वने उसके पीछे-पीछे चल दिये। प्रेमके वन्धनमे । तो स्वयं भगवान् भी वँध जाते है, फिर ग्रन्योकी तो वात ही क्या है ? वह वावाका हाथ पकड़े उन्हें श्रपनी भोपड़ी पर ले गया श्रीर उन्हें वृक्षोके नीचे हवामे विठा दिया। फिर एक डोल पानी भरकर ले श्राया श्रीर वोला, "वावा! श्राप स्नान करो, मैं श्रभी गाँवसे रोटी लाता हूँ। आप कही चले मत जाना। श्राप संत हैं, "श्रापको मेरी सौगन्ध है।" तब वावाने कहाँ, "जा, तू विश्वास रख हम कही नही जायँगे।"

वालक थोड़ी दूर चला ग्रीर फिर लौटकर वीला, "वावा! घोखा मत देना, चले मत जाना, रोटी लाता हूँ, खाकर जाना।" वावा — जाग्रो, जाग्रो, हम नही जायंगे।

वालक दौडा-दौडा अपने घर पहुँचा और अपने माता-िपतासे गिड़िगडाकर बोला, "माँ ! ग्राज तो हमारी भोपडीपर एक वावाजी कई दिनोका भूखा-प्यासा ग्राया है, उसे खानेके लिये रोटी दे दे, बड़ा पुण्य होगा।"

मॉ—चल भाग यहाँसे, रोज साधुत्रोके लिये रोटी ले जाता है, किसीको एक दिनका भूखा वताता है और किसी को दो दिनका । हम नहीं देगे, भाग जा।

वालक मांके पैरोमे पड़ गया ग्रीर वोला, "मां ! ग्राज तो दे ही दे, फिर भले ही मत देना । यह बाबा बहुत दिनों का भूखा है। इसे कई दिनोंसे रोटी नहीं मिली।"

वालकके इस प्रकार वहुत अनुनय-विनय करनेपर माँने मोटी-मोटी रोटी बनाकर उसे दे दो। वह रोटियाँ श्रौर बेलाभरी छाछ लेकर वालक वावाके पास श्राया। उसके साथ ही उसका पिता, भी भोपड़ीपर पहुँच गया। उसने वावासे पूछा, "क्यो महाराज! श्राप कितने दिनोके भूंखे है ?"

वावा—मैने तो रात ही एक गाँवमें रोटो खायी थी, मै तो भूखा नहीं हूँ।

पिता—ग्रापने इस बालकसे कहा था कि हम कई दिन के भूखे है ?

वावा—नहीं, मैं तो चला जा रहा था, यह मुभे जबर-, दस्ती पकड़ लाया ग्रीर बोला कि रोटी खाये बिना नहीं जाने दूँगा।

पिता—इसने मुभसे भूठ वोला ग्रीर कहा कि बाबा बहुत दिनोका भूला है।

ऐसा कहकर उनने वालकके मुँहपर ऐमा चपत लगाया कि वह लाल हो गया श्रीय कहा कि तू नित्य फूठ बोलता है, भला इस तरह फूठ वोलकर साधुश्रोको रोटी खिलाना कोई श्रच्छी वात है ?

वावा—क्यों वच्चे ! तू भूठ क्यों बोलता है ?

वालक—वावा ! बिना भूठ बोले ये मुभे रोटी देते नही, तव मै क्या करूँ?

वावा-नया भूठ वोलना ठीक है ?

वालक-भूठ वोलनेसे क्या होता है बाबा !

वावा-पाप होता है।

वालन,-फिर उससे क्या होता है !

वावा-नरकमें जाना पड़ता है।

वालक-नरकमें क्या होता है ?

वावा-वड़ी घोर यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं।

वालक—वावा ! यदि नरकमे जाकर और नारकीय यातनाएँ भोगकर भी सन्तसेवा हो सके तो फिर क्या कहना है ? मैं भूठ वोलनेके कारण भले ही नरकमें जाऊँ पर मुक्तसे सन्तसेवा कभी न छूटे—यही मेरी अभिलाषा है। मैं अपने लिये तो भूठ बोलता नहीं हूँ, सन्तसेवाके लिये वोलता हूँ। सो, मैं नरक जानेके लिये तैयार हूँ, किन्तु संतसेवा नही छोड़ सकता । यदि नरकके भयसे संतसेवा छूट जाय तो वह सेवा ही क्या हुई ?

वालककी यह अद्भुत बात सुनकर वाबा चिकत हो गये, दङ्ग रह गये और आश्चर्यमें डूब गये। ऐसा सतसेवी बालक आपने देखा तो क्या सुना भी नही था। यह आपके जीवनका पहला ही अनुभव था। पिटने और नरक जानेकी भी परवाह न करके जो संतसेवामे संलग्न था ऐसा अद्भुत बालक देखकर आप गद्गद हो गये। उसके पिताने बताया कि महाराज, यह आज नही, बचपनसे हो जिस साधुको देखता है उसे हाथ जोडता है, अनुनय-विनय करके बुला लाता है और फूँठी-सच्ची बाते बनाकर माँसे रोटी ला उसे भोजन कराता है। इसे अपने खाने-पीनेकी कोई चिन्ता नही है, वस, केवल सन्तसेवाका शौक है।

वावा—भैया ! यह तेरा पुत्र तो पूर्वजन्मका कोई योगी है। तेरा बड़ा भाग्य है जो तुभे ऐसा पुत्र प्राप्त हुग्रा। ऐसा बालक पाकर तेरी इक्कोस पीढियाँ तर जायेगी। तुम इसे ग्रव कभी भूलकर भी मत मारना ग्रीर न इसकी साधुसेवामें ही विघ्न डालना।

वस, ग्रव वालकने वाबाको भिक्षा करायी ग्रीर ग्राप उससे विदा होकर चल दिये।

### बालयोगी

ऐसी ही एक ग्रौर घटना हमने पूज्य बाबाके मुखसे सुनी थी। यह बात उडीसा प्रान्तकी थी। बावा एक घरके पास होकर निकले तो पीछेसे किसीने ग्रापका वस्त्र पकड लिया। ग्रापने मुड़कर देखा तो तीन-चार वर्षका एक वालक था। उसने ग्रपने मुँह ग्रीर हाथोसे ग्रापका वस्त्र पकड़ा हुग्रा था। वावाने छुड़ानेका प्रयत्न किया, किन्तु वह कोई सामान्य शिशु तो था नही जो छोड देता। वह वावाको ग्रपनी ग्रीर खीच रहा था। ग्रन्तमे वालस्वभाव वावा भी उसके साथ हो लिये। वह घरके भीतर ले जाकर ग्रपनी मांसे वोला, "मां ! पू, मां ! पू," वावा उसका कोई ग्राशय नही समक सके। तव उसकी मांने कहा, "महाराज! यह वालक किसी भी भँगवा वस्त्रधारी साधुंको देखता है तो उसे पकड़कर ले ग्राता है ग्रीर जवतक उसे कुछ खिला-पिला नही लेता तवतक जाने नही देता। यह 'मां ! पू, मां ! पू,' कहकर उसे पूडी वनानेके लिये कह रहा है।"

वस, माँने पूडियाँ वनायी ग्रीर वालकने वाबाको भिक्षा करा-कर विदा किया। चलते समय वावाने कहा, "तुम इस वालकको खूव सेवा करना। यह कोई योगो ही तुम्हारे घरमे जन्मा है, तुम्हारे वडे भाग्य है।"

## अन्नपूर्णांकी सिद्धि

पूज्य वावाके साथ जव मैं ऋषिकेशसे वृन्दावनकी यात्रामें ग्रा रहा था तो मार्गमें कस्वा वक्सर ग्राया। तत्र वाबाने कहा कि यहाँसे स्याना होकर चलेंगे। स्यानेसे तीन-चार कोसकी दूरीपर बुगरासी है। वहाँ मेरी वहिन पार्वती विवाही थी। ग्रतः मैंने वावासे हाथ जोड़कर प्रार्थना को कि यदि ग्राज्ञा हो तो मै मोटर-द्वारा बुगरासी जाकर पार्वती को स्याना ले ग्राऊँ। ग्रापने मुमे ग्राजा दे दी। इससे मुमे वडी प्रसन्नता हुई ग्रीर मैं मोटरद्वारा स्याना जाकर वहाँसे बुगरासी आया। पार्वतीको भी वडी प्रसन्नता हुई। रात-भर तरह-तरहके पकवान वनते रहे ग्रीर सबेरे सब सामान वैलगाडीमे रखकर हम स्याना ग्राये। हमारे साथ बुगरासी के ग्रीर भी कई ग्रादमी वावाके दर्शनार्थ चले ग्राये। बावा वागमे ठहरे हुए थे। भोजनका समय हुग्रा तो हमारे छक्के छूट गये। हमने तो केवल उतने ही लोगोके लिये भोजन वनवाया था जितने वावाके साथ थे। परन्तु यहाँ तो ग्रास-पासके भी वहुत भक्त एकत्रित हो गये थे। हमे चिन्ता हुई कि ग्रव हमारी सब इज्जत-ग्रावरू मिट्टीमे मिल जायगी ग्रीर कई लोग भूले रह जायेगे। इस प्रकार हम तो संकोचसे सकपकाये हुए थे, किन्तु वावाने सभोको भोजन करनेके लिये विठा दिया। ग्रास्चर्य तो यह हुग्रा कि सबके भोजन कर लेनेपर भी कुछ सामान वच रहा। इस प्रकारकी ग्रन्नपूर्णा-सिद्धिकी वावाके बिपयमे ग्रीर भो कई घटनाएँ सुनी थी ग्रीर यह तो स्वयं ग्रपनी ग्रांखों देखी घटना है।

#### उपसंहार

इसप्रकार प्राय. वीस वर्षोतक मुक्ते प्रात स्मरणीय पूज्यपाद श्रीमहाराजजीके सत्सङ्गका सौभाग्य प्राप्त हुग्रा । मुक्ते जो सुख उनके श्रीचरणोमे प्राप्त हुग्रा वैसा ग्रौर कही नही मिला । भगवान्ने मुक्ते धन, वेभव, मान सभी कुछ दिया है, परन्तु सञ्चा सुख तो मुक्ते गङ्गाजीकी रेतोमे पूज्य वाबाके श्रीचरणो में बैठकर ही प्राप्त होता था । उन चरणोंके समीप जाते हो पाप-ताप सब भाग जाते थे ग्रौर एक ग्रद्भुत ग्रानन्द एव गान्तिका ग्रनुभव होता था, चित्त सात्त्विक सुखसे भर जाता था, श्रीकृष्णप्रेमको मस्ती-सी चढ जाती थी ग्रौर मन प्रभुप्रेममे रोनेके लिये मचलने लगता था। कैसा था वह विलक्षण अपूर्व आनन्द । आज उसकी याद आते ही हृदय भर आता है। वास्तवमे बाबा बाबा ही थे! ऐसे विलक्षण सन्त संसार-मे ढूँ ढनेपर भी नही मिल सकते। आपको खोकर भारत अनाथ हो गया, भक्तोका सहारा छिन गया और सनातनवर्मका तो मानो सूर्य ही अस्त हो गया। बाबा भक्ति, ज्ञान, योग और वैराग्यकी दिव्य मूर्ति थे, बडे-बड़े तत्त्ववेता आपके दर्शन करके कृतकृत्यताका अनुभव करते थे और बडे से बड़े विद्वान् भी आपके चरणोमे बैठकर शास्त्रो-का रहस्य हृदयङ्गम करते थे । अधिक क्या कहे बाबा तो साक्षात् शङ्कर ही थे,



# डाक्टर मोहन वाष्णेंय, डिबाई

पूज्य श्रोमहाराजजीके विषयमे हमारे जो अनुभव है उन्हें तो वास्तवमे लिखा ही नहीं जा सकता। अपने भक्तों के साथ उनका जो दैनिक व्यापार था वहीं वडा अद्भुत जान पडता था। जिस पर उनकी कृपा रही, पूरी रही, अन्ततक रही और अब भी है। उनके विषयमें कहाँतक लिखा जाय ? और हरेक वात लिखना अभीष्ट भी नहीं है। फिर भी पूज्य श्रोचरणोमे श्रद्धाञ्जलीके लिये एक घटना लिखता हूँ।

सन् १६३७ ई० की बात है। कर्णवासमें विरोलीके वौहरे श्रीरामचन्द्रजी द्वारा ग्रायोजित श्रीमद्भागवत-सप्ताहपारायण हो रहा या'। मैं नित्य डिवाईसे कर्णवास जाता ग्रीर सायंकालमे लौट ग्राता था। एक दिन दिल्लीवाली विहनजीने पीनेके लिये श्रीमहाराजजी को कुछ पेय दिया। ग्रापने थोड़ा-सा पीकर शेष लौटा दिया। बिहनजीने पूरा पी जानेके लिये ग्राग्रह किया। ग्राप बोले, "पूरा पी जानेसे वार-वार लघुशकाके लिये जाना पड़ता है। कथाके बीचमे उठना ठीक नही।" परन्तु विहनजी वार-वार उसे पूरा पी जानेके लिये ही ग्राग्रह करती रही और रोने लगी। तव श्रीमहाराजजीने ग्रन्यमनस्क हो पी लिया ग्रीर यज्ञशालामे जाकर कथा मे बैठ गये। वहाँ बैठे-बैठे मैने श्रीमहाराजजीकी विचित्र ग्रवस्था ग्रनुभव की। मुफे ऐसा लगा कि या तो श्रीमहाराजजी यह स्थान छोड देगे या ग्राज कोई विशेष घटना घटेगी। ग्रतः उस दिन मैं सायकालमे लीटा नही।

रात्रिको जब कीर्तन हुआ तो श्रीमहाराजजी खडे-हीं-खड़े समा-धिस्थ हो गये। सब स्त्री-पुरुष रोने लगे और मुक्तसे श्रीमहाराजजी को नाडी देखनेको कहा। मैंने सबको शान्त करते हुए जोर-जोरसे कीर्तन करनेको कहा। बहुत देरमे श्रीमहाराजजीने नेत्र खोले धौर वहाँसे चलनेके लिये सकेत किया। उस समय श्राप वडी कठिनाईसे चल सके। जैसे कोई गडी हुई चीज उखाड़ता है वैसे ही श्रापने वडे प्रयाससे अपने पैर उठाये।

वहाँसे चलकर सब भक्तलोंग तो भोजनादिमे व्यस्त हो गये, परन्तु दो-चार संतोके साथ मै ग्रापके पास ही बैठा रहा मेरे। मनमें कभी-कभी ऐसा विचारा ग्राया करता था कि बावा मुक्ते प्यार नहीं करते, क्योंकि ग्रन्य भक्तोंकी तरह मुक्तसे कभी खाने-पीनेकी बात नहीं पूछते। इस समय ग्रापने एक सतको सम्बोधन करके कहा "में किसे प्यार करता हूँ, किसे नहीं—यह तुम नहीं जानते। जो सत्कारके भूखे हैं उन्हें में सत्कार देता हूँ, किन्तु जो मेरे हैं उन्हें सत्कार नहीं, फटकार देता हूँ, क्योंकि मै उनका ग्रकल्याए। नहीं देख सकता। ग्रतः जिसपर मेरा वास्तविक प्रेम होता है उसे मैं ऊपरी सत्कार नहीं देता। ग्रपनेको सत्कार दिया भी नहीं जाता।" उस दिनको वह घटना ग्रीर यह वात मुक्ते भूलती नहीं, मेरे लिये तो यह प्रकाशका स्रोत वन गयी है।

## श्रीमुंशीलालजी ड्राइङ्ग मास्टर, बुलन्दशहर

### प्रारम्भिक परिचय

पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्जन मुभे हाथरसमे श्रीविष्णु-दयालके वगीचेमे हुग्रा था। उससे पूर्व मेरे विवाहके श्रवसरपर भी ग्राप वही थे ग्रौर विवाहसंस्कार भी उसी मण्डपमे हुग्रा था जिसमे प्रात काल ग्रापका पूजन हो चुका था। विवाहके कुछ काल पश्चात् जब मैं दूसरी वार हाथरस गया तब मेरे पूज्य श्वसुर लाला शंकरलालजीने कहा, "चलो, मैं तुम्हे एक महात्माके दर्जन कराऊँ।" मैं उनके माथ गया ग्रौर उक्त वगीचे में वावाके दर्जन किये तथा प्रणाम करके बैठ गया। तब वावा बोले, "ग्ररे! उन चारे लडकोमेसे एक यह भी है वया?" शकरलालजीने कहा, "हाँ, महाराज।" फिर बोले, "यह कुछ करता भी है या यो ही रहता है?" उन्होंने उत्तर दिया, "रामायणका पाठ करते है।" इसके सिवा ग्रौर जो बाते हुई वे अव याद नहीं है।

इसके प्रश्चात् दूसरी बार मैने अनूपशहरमे आपके दर्शन किये। इस बार आप मुभे ऊपर ले गये और बोले, "देख, जब तू पहले लखनऊमे रहता था तो रामायणका पाठ करते समय तेरी आँखोमे आँसू आ जाते थे, परन्तु अब नहीं आते। तू शकरलालके चनकर

श्रीशकरलालजीने ग्रपनी, अपने भाईकी तथा ग्रपने एक सम्बन्धी की चार लड़िक्यों विवाह एक साथ किये थे। उनके चार वरोमे से एक ये थे।

मे मत ग्रा जाना। वह वेदान्ती है, उसकी वात मत सुनना।" वास्तवमें वे मुभसे कहा भी करते थे कि गायत्रीका जप इस प्रकार करना चाहिये, प्रातः ग्रीर सायंकाल सन्ध्या इस प्रकार करनी चाहिये। इत्यादि।

लखन ऊमे रहते समय मैंने एक सज्जनसे वैष्ण्वीय दीक्षा तथा मन्त्र ले लिये थे। वाबाने उसे ही पुष्ट किया ग्रीर उसी उपासनामें मेरी निष्ठा हढ की। वाबामें मैंने यह एक विशेषता देखी कि उनके पास यदि कोई ग्रन्य महात्मासे दीक्षित व्यक्ति जाता तो वे उसी इष्ट ग्रीर मन्त्रकी पुष्टि करते थे। इस बातमे वे बहुत सावधान रहते थे कि किसीको बुद्धिमेद न। हो ग्रन्यत्र ऐसा बहुत कम देखा जाता है।

इसके पश्चात् घीरे-घीरे ग्रापके श्रीचरणोमे मेरी श्रद्धा उत्तरो-तर वढती गयी ग्रीर मैं रामघाट, कर्णवास ग्रथवा ग्रीर भी जिस किसी स्थानपर वावा होते वही उनके दर्शनार्थ जाने लगा। प्रायः ग्रनेको वार ऐसा हुग्रा कि जब कभी मुभे स्कूलसे छुट्टी मिलती मेरी घमंपत्नीको स्वप्नादिके द्वारा यह श्रनुभव हो जाता कि वावा इस समय कहाँ है। उनके कथनानुसार मैं जाता तो निश्चय ही ग्राप उसी स्थानपर मिलते।

### उपदेश और ग्रादेश

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीका मेरे लिये यही उपदेश था कि भगव-त्रामका जप करते रही, यथासाध्य ध्यान भी करो श्रीर सर्वदा श्रीरामायणजीका पाठ किया करो। इससे श्रीभगवान् प्रसन्न होते है। लौकिक क्षेत्रमे उनका यह ग्रादेश था कि स्कूलके कामको तुम नौकरी मत समभना। मेरी या भगवान्की सेवा समभकर साव- धानीके साथ करते रहना। अपना व्यवहार छल-कपटसे रहित तथा सरल और सत्यानुक्कल रखना। यदि मैं स्कूलको छुट्टी होनेपर आपके दर्शनार्थ जाता था तो आप प्रसन्न होते थे, किन्तु यदि किसी बहानेसे छुट्टी लेकर जाता तो मुक्ते स्पष्ट अनुभव होता था कि मेरी ऐसी चेष्टासे उन्हे प्रसन्नता नहीं होती थी। वे कहा करते थे कि तुम्हारे लिये तो भगवान्ने स्वतः छुट्टियाँ दे रखी है। ये वहाने आदि के उपाय तो दुनियादारोके लिये है, जिन्हे भूठ और छल-कपटसे कोई घृगा नहीं होती।

श्रीमहाराजजोने मुभे विनयपत्रिकाके तीन पद लिखवाकर यह श्राज्ञा दी थी कि तुम इन पदोके श्रनुसार अपना जीवन बनानेकी चेष्टा करते रहना । वे पद इस प्रकार हैं—

## (8)

न कवहुंक ही यहि रहिन रहींगो।।
श्रीरघुनाथ कृपालु कृपा तें संत सुभाव गहोंगो।। १।।
जथालाभ सतोष सदा काहू सो कछु न चहोंगो।
परिहत निरत निरतर मनक्रमवचन नेम निवहोंगो।। २।।
परुष वचन ग्रति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहोंगो।
विगतमान सम शीतल मन, परगुन निह दोष गहोंगो।। ३।।
परिहरि देहजनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो।
'तुलसिदास' प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्ति लहोंगो।। ४।।

## ( २ )

जो मन लागै रामचरन ग्रस ।।
देह गेह सुत वित कलत्र महेँ मगन होत विनु जतन किये जस ।। १ ।।
दं दरहित गतमान ग्यानरत विषय विरत खटाइ नाना कस ।
सुखनिधान सुजान कोसलपति ह्वै प्रसन्न कह क्यो न होहि वस ।। २ ।।

सर्वभूतिहृत िर्व्यिलीक चित भगित धेम हढ नेम एकरस।

'तुलिसदास' यह होइ तर्वाह जब द्रवै ईस जेहि हत्यौ सीस दस।। ३।।

( दे )

जो मन भज्यो चहै हरि सुरतह।।
तो तिज विषय विकार सार भज, अजहूँ जो मैं कहीं सोइ कर।। १।।
सम संतोष विचार विमल श्रित, सतसंगित ये चारि हढ करि घर।
कामकोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निसेष करि परिहरू।। २।।
श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि, सिर, श्रनाम सेवा कर अनुसरु।
नयनिन निरिख कृपासमुद्र हरि, अग-जग-रूप भूप सीतावरु।। ३।।
इहै भगित वैराग्य ग्यान यह हरितोषन यह सुभ व्रत आचरु।
'तुलसिदास' शिव मत मारग यहि, चलत सदा सपनेहुँ नाहिन डरु।। ४।।

श्रीमहाराजजीकी हमारे ऊपर श्रपार कृपा थी। मैं प्राय श्रीचरणोके दर्जनार्थ जाता रहता था ग्रीर उन्हीकी कृपासे मुफे इसके लिये छुट्टी भी मिल जाती थी। इससे ग्रन्य ग्रध्यापकोको कुछ स्पर्घा भी होती थी। यहाँ तक कि एक बार तो स्वयं हैड-मास्टर साहबने भी इस विपयमे इंसपैक्टरको मेरी शिकायत लिख दी। किन्तु इससे उन्हीको हानि उठानो पडी। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ग्रवसरोपर केवल उन्हीकी कृपासे मेरी रक्षा हो जाती थी। वे सव कुछ जानते थे ग्रीर जिस प्रकार उस समय हमारी देख-रेख रखते थे उसी प्रकार ग्रव भी रखते हैं तथा ग्रागे भी रखेंगे—ऐसी मेरी धारणा है।

माता-पिता ग्रपनी सन्तानके हितके लिये जैसे उन्हे ताड़ना देते हैं उसी प्रकार केवल वात्सल्यवग वे हमें दण्ड भी देते थे। उनकी वह विगुद्ध ग्रात्मीयता ग्राज भी हमारे हृदयको रह-रह कर क्षुट्य कर देती है। एक वारकी वात है, ग्रनन्त चतुर्दशीका दिन था।

श्रीमहाराजजीके साथ हम कई व्यक्ति श्रीगङ्गास्नानके लिये गये। वे तो स्नान करके चले ग्राये, किन्तु मै, प्रतापसिंह तथा ग्रीर दो व्यक्ति पीछे रह गये। हम चारोंमें महाराजजीकी लगोटी धोनेके लिये होड लग गयी। प्रत्येक चाहता था कि वही धोवे। भःद्रपद मासमे श्रीगङ्गाजीका प्रवाह प्रवल तो होता ही है। छीना-भपटीमे एकका पैर उखड़ गया ग्रीर वह इवने लगा। उसे वचानेके लिये दूसरा लपका ग्रीर वह भी वहने लगा। यही गित तीसरे ग्रीर चौथेकी भी हुई। तब फर्छ खाबादवाले रघुनाथजीने घोती फेककर एक को खीचा ग्रीर उसीके सहारे सब बच गये। लौटनेपर यह घटना किसी ने श्रीमहाराजजीको सुना दी। चारोकी पेशी हुई। उन्होने चारोसे कान पकड़वाया ग्रीर गङ्गाजीकी ग्रीर मुँह कराकर शपथ करायी कि फिर कभी ऐसा ऊघम न करेगे।

ऐसी थी उनकी ग्रद्भुत ग्रात्मीयता। ग्रव तो केवल उनकी स्मृतिका ही ग्राश्रय है।



# श्रीमती द्रौपदीदेवी, बुलन्दशहर

पूज्य श्रीमहाराजजीकी सर्वदा ही हमपर वडी कृपा रही है। उन्होंने कई वार हमे श्रनेक प्रकारकी विपत्तियोसे वचाया है। ऐसी ही कुछ घटनाश्रोका यहाँ उल्लेख किया जाता है—

(१)

एक वार मास्टरसाहबको बुखार श्रीर पेचिश दोनो हो गये। वे श्रोषिक लिये वैद्यके पास गये परन्तु बुखारकी वात कहना भूल गये। वैद्यजीने पेचिशको दवा दी श्रीर दही खानेके लिये कह दिया। ज्वरकी दशामे दही खानेसे मास्टरसाहबको सिलपात हो गया। वे रात्रिमे श्रनाप-शनाप बक रहे थे। उनकी बीमारीको दु साध्य समभकर मै वाल-वच्चोके भविष्यकी चिन्तासे दु.खी हो रही थो। उसी स्थितिमे मेरी श्रांखे कुछ भप गयी। मैने स्वप्नमे देखा कि श्रीमहाराजजी मुभसे कह रहे है, "बेटी! तुमने नगरकोट की देवीको भटका सवा रुपया नहीं भेजा, उसीका यह परिगाम है। श्रव जल्दी भेज दो। मैने उसी समय रुपया निकालकर रख दिया श्रीर दूसरे ही दिन मनीश्रार्डर द्वारा भेज दिया। तभीसे उनकी वीमारी श्रच्छी होने लगी श्रीर तीन-चार दिन पश्चात् वे श्रीमहाराजजीके दर्शनोको चले गये।

(२)

एक वार मुक्ते संपूर्हिंगीकी वीमारी हो गयी। वार-वार दस्त श्राते थे। एक दिन श्रीमहाराजजीने स्वप्नमे कहा, "तुम दही-पेड़ा खाश्रो।" मैने मास्टर साहवको पूरी वात न सुनाकर दही पेडा लानेको कहा। सुनकर वे वहुत नाराज हुए। बोले, "संपूर्िह्णीमें मीठा ती जहर है, क्या मरनेके लिये मँगा रही है?" परन्तु मैं वरावर आग्रह करती रही। तव वे भुँ फलाकर एक सेर पेड़ा और आधासेर दही ले आये और बोले, "लो, खाओ और मरो चाहे जीओ।" मैंने उसमेसे पावभर दही और आधापाव पेड़ा लेकर खा लिये। उन्होंसे मेरी संपूर्िहणी अच्छी हो गयी और दूसरे ही दिनसे मैं भरपेट रोटो-दाल खाने लगी।

(३)

एक बार हम दोनों ग्रपनी पुत्री विद्याको साथ लेकर श्रीमहा-राजजोके दर्शनार्थ कर्णवास जा रहे थे। रास्तेमें विद्याको वहुत तेज बुखार चढ़ा ग्रीर उसके गलेमें एक वड़ा-सा फोड़ा निकल ग्राया। ग्रव वह न तो पानी पी सकती थी ग्रीर न थूक निगल सकती थी। लोग कहने लगे, "यह तो कालगुमड़ी है, इससे तो बचना कठिन होता है।" थोड़ी देरमे श्रीमहाराजजी ग्राये। विद्याने उठ कर उन्हे प्रणाम किया। महाराजजीकी चादरके सिरेमे कुछ ग्रंगूर बँघे थे। उनमेसे एक अंगूर निकालकर उन्होने विद्याको दिया ग्रीर वोले, "खा ले।" उसे खाने के ग्राघे घंटे बाद ही वह फोड़ा दब गया ग्रीर ज्वर भी शान्त हो गया। तब श्रीमहाराजजी कहने लगे, "यो ही हल्ला मचा रखा है कि काल-गुमड़ी हो गयी, विद्याको तो त्रिकालमे कुछ नहीं हो सकता।"

ऐसी थी उनकी श्रद्भुत कृपा।

# ठाकुर अमरदेवजी (भक्त मुनीमजी), बुलन्दशहर

पूज्य वावाका प्रथम दर्शन मैने अनुपशहरमें किया था । वहाँके कुछ गुजराती भक्त वावाके पास आते-जाते थे। एक दिन उन्होने ही सुभसे कहा, "एक वड़े अच्छे महात्मा आये हैं; चलो तुम भी दर्शन कर लो।" उसी समय मैंने जाकर वावाके दर्शन किये और तभीसे मेरा चित्त उनकी ओर आक्षित हो गया। दूसरी वार खुरजा जाकर दर्शन किये। इस प्रकार धीरे-धीरे उनसे मेरा सम्बन्ध वढ़ गया।

वावा मेरे लिये प्रायः यही उपदेश देते थे कि प्रातःकाल तीन वजैसे पाँच वजेतक ध्यान किया करो तथा नामजपपर विशेष ध्यान दो । वे ज्ञानमागंवालोको तो शाङ्कर सिद्धान्तके श्रनुसार उपदेश देते थे, परन्तु मुक्ते तो वैष्णावधर्मके संस्कार थे, इसलिये सर्वदा विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तका ही उपदेश दिया करते थे।

में कभी-कभी वावासे उटपटांग प्रश्न कर देता था। परन्तु वावा उनका भी वड़ा सुन्दर समाधान कर देते थे। एक बार मैने पूछा, "महाराजजी! भगवान कहते हैं— 'इन्द्रियाएां मनम्यास्म।' फिर ऐसी अवस्थामे मन अर्थात् भगवान्को कौन रोक सकता है?" इसपर वावा वोले, "ठीक है, मन जव हृदयचक्रमें अर्थात् पिण्डके भीतर रहता है तभी उसे रोकनेकी आवश्यकता होती है। परन्तु जव नामजप या घ्यान-उपासना आदिके प्रभावसे वह कण्ठ-

गत हो जाता है तब वह कृष्णस्वरूप हो जाता है। फिर उसे रोकनेकी श्रावश्यकता नही रहती।"

एकवार वावा बुलन्दशहर पघारे थे। तव एक शाख्रपटु पण्डित उनके पास पहुँचे और उनसे शाखार्थ छेड दिया। विषय था—ब्रह्म निर्गुण है या सगुण ? वावा जिस उच्च सिद्धान्तका प्रतिपादन करते थे उसतक तो पण्डितजीको पहुँच थी नही। वे केवल शास्त्रकी रटी हुई वातें ही वार-वार कह रहे थे। उनकी इस हठधर्मीसे मुक्ते क्रोघ भ्रा गया। मैने कहा, "महाराजजी! मुक्ते श्राज्ञा हो तो मै पण्डितजीको एक मिनटमे ही उत्तर दे दूँ।"

परन्तु वावाने मेरी वातको अनसुनी करके पण्डितजीसे कहा, "आप किसो पढ़े-लिखे विद्वान्से पूछिये। मैं तो विशेष पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। यों ही माँगकर रोटी खा-पी लेता हूँ।" बाबाके ये वचन सुनकर पण्डितजीको बड़ा सकोच हुआ और वे चुप हो गये। उनके चले जानेपर वावाने मुभसे कहा, "भैया! क्रोध क्यो करना? अपनेको तो ऐसी स्थितिमे विवादमे न पड़कर अपना पिण्ड छुड़ा लेना चाहिये।"

में सच्चे हृदयसे उनके लिये रोने लगता तो वे निश्चय ही स्वप्नमें प्रधारकर मुक्ते दर्शन देते थे। उस समय में जो कुछ पूछता उसका यथावत् उत्तर देकर मेरा समाधान करते थे। इसी प्रकार कई वार ध्यानावस्थामें भी दर्शन देते थे। एक दिन में मन ही मन सोच रहा था कि यदि बाबा यहाँ होते तो में उन्हें दाल-भात खिलाता। वस; ध्यान करते समय उनके दर्शन हुए ग्रीर

YoY

441

邗

मैने उन्हे दाल-भातका भोग लगाया। वे खुले दिलके परमहंस थे ग्रीर वालभावमें विचरण करते थे।

एकवार वावा लोगोसे छिपकर एकान्तमे चले गये। कई लोग मुक्तसे ग्राकर पूछते कि वावा कहाँ है ? एक दिन मैने ध्यानमे वावासे ही पूछा कि ग्राप कहाँ है ? लोग मुक्तसे वार-वार पूछते है। ग्रारचर्य की वात यह हुई कि उसी समय मेरे सामने उस काड़ीका दृश्य उपस्थित हो गया जहाँ वे थे। ग्रीर उन्होंने कहा, "मैं यहाँ करैलाकी काड़ीमें हूँ। लोग वहुत परेशान करते हैं, इसलिये यहाँ चला ग्राया हूँ।" पीछे लोगोंको उनका पता चल गया श्रीर वे वहाँ भी जाने लगे।

एक समय हाथरसमे रावेश्याम सेक्सरियाके यहाँ महोत्सव था। मैं उन दिनो वीमार था। मास्टर मुंशीलालजी आये कि चलो वावाके दर्शन कर आवे। यद्यपि मैं वोमार था, तथापि उनके आग्रहवश चला गया। श्रीमहाराजजी सिंहासनपर विराज-मान थे और भक्तगण उनका पूजन कर रहे थे। वहाँ जाते ही मेरी विचित्र दशा हो गयी। मुभे सिंहासनपर श्रीमहाराजजीका दर्शन नही होता था, प्रत्युत श्रीराम, लक्ष्मण और जानकीजीके दर्शन हो रहे थे। मेरे नेत्रोसे आंसुओंकी मड़ी लग गयी। मैं वार-वार कहता था, "अरे! तुमलोग क्या कर रहे हो ? किसकी पूजा करते हो? ये तो साक्षात् राम, लक्ष्मण और जानकीजी दिखायी दे रहे हैं। इनकी पूजा क्यो नही करते?" पूरे एक घटे तक मेरी यही श्रवस्था रही, पीछे श्रीमहाराजजीका दर्शन होने लगा। इस अनुभवके वाद वावामे मेरी अपार श्रद्धा वढ गयी। संसार भले ही उन्हें साधु-महात्मा माने, मै तो साक्षात् भगवद्रूप ही मानता हूँ। उनकी कृपासे मुक्ते अपार पारमाधिक लाभ हुआ है। उसका वर्णन में कैसे कहाँ?

श्रीमहाराजजीमें मैंने ध्रद्भुत दीनवन्धुताका ध्रनुभव किया।
एक वार ये वुलन्दशहरमें सेठ वंशीधरके वगीचेमें ठहरे हुए थे।
वहाँ सैंकड़ों व्यक्ति उनके दर्शनार्थ उपस्थित थे। खुरजाके सेठ सूरज
मल ग्रीर वानूलाल भी ग्राये हुए थे। दरवाजेकी ग्रीर दूरीपर कुछ
गरीव ग्रादमी वैठे थे। प्रसादका ढेर लगा हुग्रा था। बावाकी
हिष्ट उन गरीबोंपर पड़ी जो ग्रलग दूर वैठे थे। बोले, "इस प्रसादमेसे ले जाकर उन सबको बाँट ग्राग्री।" जब उन सबको मिल
गया तब पास वंठे हुए लोगोको दिया ग्रीर सबसे ग्रन्तमें सेठ
सूरजमल वाबूलालको मिला। मैंने ग्रनुभव किया कि महात्माग्रों
मे यह गुगा सर्वत्र नहीं मिलता।

वावामें विचित्र सहनशक्ति थी। उन्होने स्वयं बताया कि एक वार उन्हें दो दिनतक भिक्षाका योग न जुटा। तीसरे दिन उन्होंने एक गृहस्थके घरपर 'नारायण हिर' किया। घरका बूढा मालिक बैठा था। उसने ग्रपने नवयुवक पुत्रसे कहा, "दरवाजेपर महात्मा खडे हैं, चार रोटी दे ग्रा।" बेटा बोला, "खासा हट्टा-कट्टा है, कमाया-खाया नहीं जाता; चार ग्रानेकी मजदूरी क्यों नहीं करता?" बापने कहा, "ग्ररे! ऐसा क्यों बकता है? चार रोटी दे ग्रा। ये कोई सिद्ध महात्मा जान पड़ते हैं।" बेटा बोला, "तुम्हें सारा संसार ही सिद्ध दोखता है।" ग्रन्तमें उसने वापके कहनेसे चार रोटियाँ लाकर दीं। उन्हें खाकर

आपने जल पीया भीर चल दिये। वावाके गुण अपार थे वे। अव भी हमपर कृपा करते हैं, हृदयमे श्रद्धा होनो चाहिये।

उनके सम्बन्धमे में अपना क्या-क्या अनुभव कहूँ ? उनमे कृपा उदारता, धर्म, शील, क्षमा, सहिष्णुना आदि सभी गुण देखे जाते थे। वे कभी किसीको निन्दा नहीं करते थे। सभीको सम्मान देते थे। दोनोंपर दया करते थे और अपराधीपर भी क्रोध नहीं करते थे, उसे क्षमा कर देते थे।



## Ĭ

# श्रीमु शीलालजी, देदामई (अलीगद्)

(8)

एक वार मैं घरमें वैठा भगवत्स्मरग् कर रहा था। उस समय मुभे ऐसा मनोराज्य होने लगा कि यदि वावा आते तो मै श्रीरामा-यराजीका सम्पुटसिहत पाठ करता। उस मनोराज्यमें मुभे भक्तों सहित श्रीमहाराजजीके दर्शन भी हो रहे थे। उन दिनों कुँवरजी का द्वादशवर्षीय वालक ब्रह्मानन्द बहुत बीमार था। वाबा उस समय प्रयागकी ग्रर्ड कुम्भीपर गये हुए थे। सम्भवतः उसी समय उन्हें मेरे आन्तरिक संकल्प श्रीर ब्रह्मानन्दकी वीमारीका पता चल गया। परन्तु उन्होंने इस बातको प्रकट न करते हुए मेरे छोटे भाई दण्डिस्वामी सियारामसे, जो उनके साथ थे, कहा, "सियाराम! श्राज स्वप्नमें मुंशीलाल मुभसे रामायराका सम्पुटसहित पाठ कराने को कह रहा था श्रीर तुम्हारे घरपर कुछ उपद्रव श्राया जान पड़ता था। तुम जल्दी चले जाग्रो ग्रौर देखो क्या हाल है।" दण्डिस्वामी तुरन्त चले श्राये। मेरे मनमें पाठ करानेका संकल्प तो था ही ग्रीर उन्हें ब्रह्मानन्दकी हालत भी खराव ही मिली। पीछे जब महाराजजी प्रयागसे जीटे तो उन्होने भक्तोंसहित पधारकर पाठ कराया ग्रीर उनकी कृपासे उपचार करानेपर व्रह्मानन्द भी ग्रच्छा हो गया।

(२)

एक दिन श्रीमहाराजजीके सामने, ब्रह्मावन्द श्रीर मेरी लड़की शान्ति दोनों बैठे थे। उन्हें देखकर आप बोले इन दोनों बालकों का ग्रभी चार वर्षतक दिवाह मत करना। परन्तु होनहारवश हमने मोहके कारण वावाकी वातपर ध्यान न देकर गान्तिका विवाह कर दिया। उनके वचन सत्य ही हुए। तीसरे वर्ष शान्ति चल वसी। उसके मरनेपर ब्रह्मानन्दकी माँको चिन्ता हुई कि अव वचेगा यह भी नही। छः महीने पश्चात् उसका भी देहान्त हो गया। सारे घरमे शोक छा गया। परन्तु 'अव पछताए होत कहा जव चिड़िया चुग गयी खेत।' हमे वावाकी ग्राज्ञाकी ग्रवहेलना करनेका फल मिल गया।

(\$)

महाराजजीके लीलासंवरण करनेसे चार वर्ष पीछेकी वात है, सम्भवतः मार्गशीर्पका महीना था। एक रात मैंने स्वप्नमें देखा कि दो भैसें लड़ रही हैं और मैं वही खड़ा हूं। उसी समय वावा मुक्से कह रहे हैं—'हट परेको।' मैं हट गया। दूसरे दिन में अपनी भैस के पास खड़ा था। उसी समय एक अन्य भैस आकर उसमें लड़ने लगी। मुक्ते तुरन्त स्वप्नकी घटना याद आ गयी। मैं वहाँसे हट गया। उनमे ऐसी भिड़न्त हुई कि एक भैसका सीग टूट गया। यदि श्रीमहाराजजीने मुक्ते स्वप्नमें सचेत न किया होता तो सम्भव है, मुक्ते बड़ी सहन चोट आती।

श्राज उनके विना हम श्रनाथ बच्चोंकी तरह हो गये है। परन्तु वे कृपालु हमें सूले नहीं है। श्रव भी समय-समयपर उनकी कृपाका श्रनुभव होता रहता है।

# बहिन श्रीरामकुँवरिजी, देदामई ( अलीगढ़ )

## पूर्वचरित

मेरी पूजनीया माताजी वड़ी भिक्तिनिष्ठा है। वे स्वयं तो भजन करती ही थी, हम वालकोके चित्तमे भी भिक्त भावके सुन्दर बीज बोया करती थी। मुभे याद ग्राता है, जब मैं ग्रीर मेरी छोटी वहिन राजकु विर जीतकालमे प्रातःस्नान करती ग्रीर उस समय, जैमािक लोग स्नान के समय, प्रायः कहा करते हैं, इस दोहे को गाती—

राम नाम की लूट है, लूटी जाय तो लूट। अन्तकाल पिछतायगो, प्राग्ण जायेंगे छूट।

—्तो माताजी कहने लगती, "ग्ररी! तो कहती न्यों हो? लूट न्यों नहीं लेती? इतनी देर में तो दस-वीस रामनाम जप सकती श्रीं, दूमरोंको समभाती न्यों हो?" इस प्रकार माताजीकी शिक्षासे मैं वचपनमें ही रामनामका जप तथा रामायण श्रीर गङ्गालहरीका माठ किया करती थो।

विवाह करनेकी मेरी विलकुल इच्छा नहीं थी। यह बन्धन मुक्ते अत्यन्त भयानक जान पडता था। तयापि पिताजी आदि घरके वड़े लोगोंके आग्रहसे मेरा विवाह हो गया और मैं ससुराल गयो। पितगृहमें जानेपर भी मेरे मनमे कोई आकर्षण नहीं हुआ। मैने पितसे अपना निश्चय स्पष्ट कह दिया कि आप दूसरा विवाह कर ले, मेरा विचार तो जीवनभर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए भजन करने-का ही है। उन्होंने मुक्ते समक्ताने-बुक्ताने का प्रयत्न किया। घरमे

वडी श्रशान्ति पैदा हो गयी। मैं भी बहुत दुःखी हुई। तव मेरे वडे भाई श्रीसियारामजी श्राये। वे मेरे शुभ संकल्पसे सहानुभूति रखते थे। श्रतः वहाँ सव लोगोंको समभा बुभाकर वे मुभे घर ले श्राये। श्रन्तमे मेरे पतिने दूसरा विवाह कर लिया।

श्रीसियारामजो जिस प्रकार मेरे सत्संत्कपसे सहानुभूति रखते थे वैसे ही श्रीमहाराजजीकी प्राप्ति में भी वे ही कारण वने । श्रीमहा-राजजीमे उनका ग्रगाध ग्रनुराग था। उनके दर्शनोके लिये वे वार-वार रामधाट व कर्णवास ग्रादि स्थानों पर जाते रहते थे ग्रीर सुभे उनकी गुणगरिमा सुनाया करते थे। इससे मेरे हृदयमें श्रीमहाराजजीके दर्शनोंकी उत्कण्ठा रहने लगी।

### प्रथमदर्शनं '

सन् १६२८ ई० के मार्गशीर्ष मासमें मैं मामाजीके साथ खरक-वारीसे पहलीवार श्रीमहाराजजी का दर्शन करनेके लिये रामघाट गयी। वहाँ मैने गन्ध, पुष्प श्रीर नैवेध द्वारा श्रीमहाराजजीका पूजन किया श्रीर श्रारती उतारी। श्रारती करते समय मैंने भावपूर्ण हृदयसे इस गुरुस्तुतिका गान किया—

जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी । जय दीनन हितकारी । जय जय मोहिवनाशक भववन्वनहारी । जय देव गुरुदेव ॥ १ ॥ श्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरुपूरितिघारी । जय गुरुपूरितिघारी । वेद पुरान वलानत गुरु महिमा भारी । जय देव गुरुदेव ॥ २ ॥ जप तप संयम तीरथ दान विविध दीने । जय दोन विविध दीने । गुरु विनु ज्ञान न होवे कोटि यतन कीने । जय देव गुरुदेव ॥,३ ॥ माया मोह नदीजल जीव बहे सारे । जय जीव वहे सारे । नाम जहाज विठाकर गुरु पलमे तारे । जय देव गुरुदेव ॥ १ ॥

काम क्रोध मद मत्सर चोर बढ़े भारे। जय चोर बढ़े भारे। जान खड्ग ले करमें गुरु मब संहारे। जय देव गुरुदेव।। १।। नाना पन्थ जगतमे निज-निज गुन गावें। जय निज-निज गुन गावें। सबका सार बताकर गुरु मारण लावे। जय देव गुरुदेव।। ६।। गुरुचरणामृत निर्मल सब पातकहारी। जय सव पातकहारी। चचन सुनत तम नासे सब संसयहारी। जय देव गुरुदेव।। ७।। तन मन धन सब अर्पण गुरुचरणन कीजै। जय गुरुचरणन कीजै। प्रमुख्य गुरुदेव।। ८।। 'ब्रह्मानन्द' परमपद मोक्षगती लोजै। जय देव गुरुदेव।। ८।।

मैने अनुभव किया कि वावाने इस स्तुति को वड़े प्रेमसे सुना श्रीर वे वड़े प्रसन्न हुए। पीछे पं० रामप्रसादने इस पदको लिख लिया श्रीर दुवारा श्रीमहाराजजी को सुनाया। परन्तु उन्होंने केवल इतना ही कहा, "भैया! यह तो उसीके मुखसे अच्छा लगता है।"

## मेरी प्रवृत्तिका समर्थन

इसके एक मास पश्चात् भैया सियारामजीके साथ मैं पुनः महा-राजजीके दर्शन करनेके लिये गयी। रात्रिके समय कुटियाके सामने प्रायः डेढ-दो सौ भक्त बैठे थे ग्रीर वाबा कह रहे थे, "यदि तीन्न बैराग्य हो तो एक पतिके लिये चाहे हजार खियाँ मर जायँ ग्रथवा एक पत्नीके लिये हजार पित मर जायँ तो भी कोई पाप नही। प्रन्तु होना चाहिये तीन्न वैराग्य" उस समय श्रोमहाराजजीके श्रीमुखके ये वचन मुक्ते ग्रमृत के समान परम प्रिय लगे। दूसरे दिन बाबा बोले, "सियाराम! चलो तुमसे एकान्तमें बातें करेगे।" भाईके साथ मैं भी गयी। बाबाने मुक्ते समकाना ग्रारम्भ किया, "बेटा! वह लड़का (मेरे पित) तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम्हारे लिये बहुत रोता है। वह मेरे पास ग्राया था। तुम उसके पास

चली जाग्रो। पित कैसा भी हो, लूला, लेंगड़ा, श्रन्धा कैसा क्यों न हो, स्त्री का परमवर्म तो उसकी सेवा करना ही है। व तुम्हारी माता कितना भजन करती है? तुम भी उसीकी भजन करो। ग्राज-कल लोगों को ग्रोस वराग्य होता है; फिर नशा उतर जाता है। तुम्हारा यहाँ ग्रानेका कोई काम नही है इस प्रकार उन्होंने मुभे हरप्रकारसे समभाया। परन्तु उनकी मेरे हृदय मे जैंची नही। मैंने केवल इतना ही कहा, "महाराजव ग्राप ठीक कहते है, परन्तु ग्रापने क्या श्रूककर चाटनेवाला भी व्यक्ति देखा है? यदि देखा हो तो मुभे दिखा दीजिये। ग्राप ग्रानेको मना करते हैं तो मैं नहीं ग्राऊँगी।"

तव वे कुछ नरम पड़े ग्रोर वोले, "बेटा! मैं भजन कर कव मना करता हूँ। परन्तु यह वडा कठिन मार्ग है। एक गड़ि के ग्रोडनेका कम्वल मिलेगा ग्रोर दो घोती। खानेको एक मुट्ठी श्रोर कभी वह भी नहीं। इसपर भी बड़े-वड़े विघ्न ग्रायेगे— निन्दारूपमें ग्रीर कभी प्रतिष्ठारूपमें। ग्रभो तो तुम्हारे लिये प्रकार की सामग्री तैयार है।" इत्यादि।

मेंने यद्यपि महाराजजीकी इन वातोंपर कोई ध्यान नहीं ि तो भी अन्तर्हदयसे वे सुभापर कृपादृष्टि ही रखते थे। अन्तर्म उन्होंने यह कह भी दिया कि हम तो ऐसा ही चाहते हैं कि हा ऐसी आजाको कोई न माननेवाला भी हो, और पूर्ण्रूपसे मार्गपर आरूढ़ हो जाय।

१. जो वैराप्य घोसकी वूँदके समान क्षिणक हो।

### साधनमें प्रगति

प्रारम्भमें मैं केवल भजन ही करती थी। परन्तु पीछे उसमें वेदान्तविचारका भी पुट लग गया। मेरी निष्ठा ग्रादिके विषयमें कुछ पूछे विना ही एक दिन बाबा बोले, "सियाराम! इसके लिये ये पाँचो श्लोक लिख दो"—

'घटद्रष्टा घटाद्भिन्नः सर्वया न घटो यथा। देहद्रष्टा तथा देहाद्भिन्नः एव न सगय ॥१॥ 'न त्व देहो निन्द्रयाणि न प्राणो न मनो न घीः। विकारित्वाद्विनाशित्वाद्दश्यत्वाच्च घटो यथा॥२॥ 'मातापित्रोमंलोद्भू तं मलमासमयं वपुः। त्यक्तवा चाण्डालवद्भू र ब्रह्मीभूय वृती भव॥३॥ 'देहात्मबुद्धिजं पाप न तद्गोवचकोविभिः। श्रात्माहबुद्धिजः पुण्यो न भूतो न भविष्यति॥४॥ 'देहोऽहमिति घीस्त्याज्या सर्वनाशेऽप्युपस्थिते। स्पृष्टव्या न तु भव्येन शुनोमासमिव नवचित्।।५॥

इसके ग्रातिरिक्त ग्रापने मुक्ते ग्राज्ञा दी कि तुम् गीता कण्ठ कर् लो, फिर मुक्ते सुनाना। फिर स्वयं सिद्धासन्से बैठकर दिखाया ग्रीर बोले, "सुबसे पहले मानसिक हृष्टिसे श्वासकी गतिपर ध्यान दो ग्रीर भूत-भविष्यत्का चिन्तन छोड़कर वर्तमानमे स्थित रहो।"

एक दिन बाबा कहने लगे, "वेटा! केवल सोनेकी दो अँगू-ठियाँ और सोनेकी ही दो चूड़ियाँ पहन लिया करो । काँचकी चूडियाँ पहिननेको मैं नहीं कहता।" यह सुनकर मै हँस पड़ी और बोली, "बाबा! आपको बहकानेके लिये क्या मैं ही मिली हूँ?" तव बोले "और बेटा! तू समभता तो है नहीं।" पूज्य श्रीमहाराजजीने मुक्ते नाना प्रकारके सांसारिक प्रलोभनों श्रीर माया के गर्त्तसे उवारा तथा श्रनेक प्रकारके उपदेश देकर भक्ति श्रीर ज्ञानमागंमें श्रग्रसर किया। परमार्थपथमे मुक्तसे जो कुछ भी वना है वह सब उन्होंका कृपाप्रसाद है। एक दिन रामघाटमें श्रीमहाराजजी कथासे उठकर चले श्रा रहे थे। श्रकस्मात् वड़ी उमङ्गमे भरकर मुक्तसे कहने लगे, ''वेटा ! मुद्धित रहा करो। मुद्धित ! मुद्धित ! मुद्धित ! वाबाने श्रनेकों वार स्वप्नमें भी मेरे प्रकांका उत्तर देकर मेरी शङ्काशोका समाधान किया है। वे सब वाते मेरी निष्ठाके श्रनुसार ही होती थी।

कुछ घटनाएँ

(१)

समय-समयपर दो ज्योतिपियोने मेरी जन्मपत्री श्रीर हस्तरेखा देखकर बनाया था कि तुम्हे एक पुत्र प्राप्त होगा। इघर श्राजन्म ब्रह्मचारिगा रहकर भजन करनेका मेरा दृढ संकल्प था। श्रतः ज्योतिषियोकी वात सुनकर मुक्ते वड़ा दुःख हुग्रा। मैंने वावासे प्रार्थना की कि इससे वढ़कर दु खकी वात श्रीर क्या हो सकती है? तब वावाने मेरे सिरपर श्रपना करकमल रखकर कहा, "वेटा! ज्योतिषियोकी वात नहीं सुना करते। क्या रामायग्रमे तुमने नहीं पढ़ा—'मन्त्र महामिग् विषय जालके। मेटत कठिन कुअंक भालके। श्रीरः तुम इसकी चिन्ता मत करो। श्रीर इसका कोई प्रकारान्तर भी तो हो सकता है।"

वावाके इस कथनसे मेरी जङ्का दूर हो गयी। इसके कई वर्षों वाद एक वालकने मुभमे मानुभाव कर लिया। वह मुभे ही माता मानने लगा। इससे मैंने समक्त लिया कि प्रकारान्तरसे ज्यतिषियोंकी वात भी फलित हो गयी।

(२)

श्रन्तिम गुरुपूरिंगमाका उत्सव हो जानेके पश्चात् मैंने श्रीमहा-राजजीसे विदा माँगी । परन्तु उन्होने श्रीकृष्णजन्माष्टमीतक वृन्दावन-मे ही ठहरनेको कहा। तथापि राजकुँवरिकी सेवाका कारण दिखा-कर, जो कि उन्हीकी सौपी हुई थी, मै चली श्रायी । उस समय वावाके मुखपर कुछ उदासीनताका भाव दिखायी दिया। कदाचित् वे मेरी ग्रागामी विपत्ति देख रहे थे । श्रीकृष्णजन्माष्टमीके एक दिन पहले ग्रलीगढ़में मुभे विजलीने पकड लिया । भगवत्कृपासे एक श्रादमोने उसी समय मीटर वन्द कर दिया। इससे प्राण तो बच गये, तथापि बिजलीके प्रभावसे पन्द्रह दिन पीछे मुक्ते घोर संगूहिंगा हो गयी और हृदय डूबनेके दौरे होने लगे। डाक्टर-वैद्योकी वहुत चिकित्सा करायी, परन्तु कोई लाभ नही हुआ। आखिर एक दिन मरगासन्न हो गयी। नाड़ीने जगह छोड़ दी, प्रागों की ऊर्घ-गति हो गयी ग्रौर ग्राँखोकी पुतली ठहर गयी। सौभाग्यवश राज-कुँयरिने मेरी ऐसी गिरती श्रवस्था देखकर इससे पहले ही सोहनाको श्रीमहाराजजीके पास भेज दिया था। रात्रिको ग्राठ बजे मेरी यह मरगासन्न ग्रवस्था हुई ग्रौर ठीक उसी समय श्रीमहाराजजीने वृन्दावनमे सोहनासे मेरा यह समाचार सुना। सारी स्थिति सुनकर वे ध्यानस्य हो गये। श्रीर फिर थोडी देरमे ग्रांंखें खोलकर बोले, ''जा, नही मरेगी, नही मरेगी, नहीं मरेगी।'' इसके सिवा उन्होंने सोहनाके द्वारा कहलाया कि श्रलीगढ़ छोड़कर देदामई चली जाय।

वस, ठीक उसी समयसे मेरा स्वास्थ्य मुधरने लगा श्रीर घीरे-घीरें स्थिति ठीक हो गयी।

(**\xi**)

सन् १६३० मे मेरी छोटी बहिन राजकुँवरि ग्रत्यन्त रोगाकान्त होगयी । श्रनेको उपचार हुए, परन्तु उसकी स्थिति विगडते-विगड़ते वह सर्वथा मरणासन्न हो गयी । सयोगवश उस दिन कुटुम्बमे श्रीसत्यनारायण भगवान्को कथा हो रही थी। राजकुँवरिको मरणासन्न स्थिति देखकर लोग जल्दी-जल्दी ब्रह्मभोज कराने लगे कि कही ग्रशौच न हो जाय। गोदान भी कर दिया गया। साराश, वह श्रव-तव हो रही थी, वचनेकी कोई श्राशा नही थी।

ग्रकस्मात् उसने नेत्र खोले ग्रीर ग्रंगुलीसे सकेत किया । मैं उसका सकेत समक गयो ग्रीर उसे वावाका चित्र लाकर दे दिया । वह जैसे-तैसे उसे पकड़कर देखने लगी ग्रीर फिर मुसकराई । उसकी मुसकराहटमे मुक्ते स्पष्ट ग्रनुभव हुग्रा कि उसमे वावाका यावेश हो गया है । उसका मुख वावाका-सा हो गया ग्रीर उसके दाँत वोहर निकल ग्राये । इसमे क्या रहस्य था ? उन्होने कैसे कृपा की थी ? सो तो वे ही जानें, तयापि उसका ग्रुम परिगाम यह हुग्रा कि कहाँ तो वह मर रही थी, किन्तु ग्रव वह सुखकी नींद सो गयी । दूसरे दिन सबेरे उसने खानेके लिये चटनो माँगी । वैद्यजीने हमसे कह रखा था कि इसके वचनेकी ग्रव कोई सम्भावना नही है, ग्रतः यह जो कुछ खानेके लिये माँगे दे देना । ग्रतः उसे थोड़ी चटनी दे दी गयी । उसे खाकर उसने ग्रीर माँगी, तब थोड़ी ग्रीर दे दी गयी । इस प्रकार वार-वार माँगकर वह प्रायः

ŧ

एक पाव चटनी चट कर गयी श्रीर' घीरे-घीरे कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गयी।

### (8)

एक वार श्रीमहाराजजी देदामईसे विदा होकर जा रहे थे। साथमें में भी थी। उनके साथ गाँवसे ही एक वकरी लग गयी। वे उसे बार-वार हटाते, परन्तु वह उनके सङ्ग ही लगी रही। इस प्रकार प्रायः एक मील निकल जानेपर श्रीमहाराजजीने उसे पास बुलाया श्रीर घीरेसे उसके कानमें कह दिया, "ग्रब तू लौट जा।" वस, वह वही एक गयी श्रीर जव तक बाबा उसे दिखायी दिये उन्होंकी श्रोर देखती रही। वह बड़ी उदास जान पड़ती थी श्रीर उसके नेत्रोंसे आँसू बह रहे थे। जब बाबा श्राँखोंसे श्रोभल हो गये तब वह निराश होकर लौट गयी।

## (x)

एक दिन मन्दिरकी पुताई करनेके लिये मैं एक कुटुम्बीके यहाँसे नसैनी लायी श्रीर जब पोतकर नसैनी लौटाने गयी तो वहाँ एक अच्छी सी लकड़ी पड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मैं मनमें सोचने लगी कि यह लकड़ी नसैनी बनानेके लिये अच्छी है, मन्दिर पोतनेके लिये मुभे दूसरोंसे नसैनी माँगनी पड़ती है, इससे तो अच्छा है इस लकड़ीकी अपने लिये नसैनी बनवा ली जाय।

इससे कुछ दिन पहले एक व्यक्तिने अन्यायपूर्वक हमें बड़े महँगे गेहूँ दिये थे। परन्तु हिसाबमें भूलकर उसने डेढ रुपया कम लिया। कई दिनों परचात् मेरी भतीजी ब्रह्मादेवीको हिसाब-की भूल ध्यानमें आयी। परन्तु उसने भाव-तावके अन्यायको याद करके यह वात किसीसे कही नही, सोचा अब उसे क्या देना है।

उसी दिन राजकुँवरिको स्वप्नमे श्रीमहाराजजोने दर्शन दिये ग्रीर कहा, "वेटा ! यह रामकुँवरि ग्रीर ब्रह्मा नहीं मानतो।" उसी श्रवस्थामे राजकुँवरिने पूछा, "महाराजजी! वे क्या नहीं मानती?" वोले—"रामकुँवरि दूसरोको लकड़ीकी नसैनी बनाना चाहती है, वह ग्रपने यहाँ वाँसोकी नसैनी वना ले। ग्रीर ब्रह्मा उसका डेढ़ रुपयेका हिसाव नहीं देती, सो उसे दे देना चाहिये।"

प्रात.काल राजकुँविरने हम दोनोसे स्वप्नकी चर्चा की ग्रीर उन वातोका तात्पर्य पूछा तो हम दोनोने उससे ग्रपने-ग्रपने मनकी बात कही। महाराजजीकी ऐसी ग्रनूठी ग्रनुकम्पा देखकर हमे वड़ा हर्ष हुग्रा ग्रोर सायही वडी हँसी भी ग्रायी। पीछे उनकी ग्राज्ञानुसार देढ़ रुपयेका हिसाव चुका दिया गया। यह घटना उनके लीला-सवरणके वाद की है। इसो प्रकार ग्रव भी वे समय-समयपर हमें स्वप्नमे दर्गन देकर हमारी शङ्काग्रोंका समाघान करते रहते है। यह उनकी ग्रहैतुकी ग्रनुकम्पा ही है।

### एक रहस्यकी बात

एक वडे भारी रहस्यकी वात यह है कि श्रीमहाराजजीने
मुभपर उस समय कृपा की थी जव मैने उनके दर्शन भी नहीं किये
थे। मैंने उनका दर्शन पीछे किया ग्रीर उन्होंने मुभपर कृपा पहले
की। वे सब प्रकार समर्थ थे। यह सब उन्होंने क्यों ग्रीर कैसे
किया—यह वात तो वही जान सकता है जिस पर इस प्रकारकी
कृपा हुई हो। प्रारव्यवन पिताजी ग्रीर भाईके आग्रहसे मैं विवाहके

बन्धनमे जकड़ गयो थी, परन्तु श्रीमहाराजजीने कृपा करके मुक्ते उससे उवारा श्रीर क्यासे क्या वना दिया ? कहाँसे कहाँ पहुँचा दियां ? सचमुच उन्होने यह वचन चरितार्थ कर दिया।

> मेरी सतगुरु पकडी वाँह, नहीं तो बहि जाति ही । कागासे हैंसा कियो, जाति वरन कुल खोय ॥ दयादिष्टिसे सहज ही, पातक डारे घोय । नहीं तो वहि जाति ही ॥ १ ॥



# बहिन श्रीराजकुँ बरिजी, देदामई (श्रजीगढ़)

#### प्रथम-दर्शन

पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुक्ते श्राठ वर्षकी श्रवस्था में हुग्रा था। उस समय उन्होंने मुक्ते नहीं देखा था, मैंने ही चलते फिरते उनके दर्शन कर लिये थे। उसके पश्चात् पाँच साल मैं वीमार रही ग्रीर तेरह वर्षकी श्रायु होनेपर प्रायः मरणासन्न हो गयी। उस समय श्रीमहाराजजीके दर्शनोंकी मुक्ते उत्कट लालसा हुई। भैया श्रीसियारामजी वावाके पास गये श्रीर उन्होंने देदामई पधारनेकी स्वोकृति दे दी। सुनकर मैं बड़ी प्रसन्न हुई। बावा श्रंलीगढतक श्रा गये श्रीर गाँवमे श्राने ही वाले थे कि शिवपुरीका उत्सव श्रत्यन्त समीप श्राजानेके कारण भक्तोंके झाग्रहसे वे उस श्रोर चले गये तथा श्रलीगढसे प्रायः पचास मील चलकर दवतरा पहुँचे।

जव मैंने यह समाचार सुना तो मैं वेसुघ हो गयी। सुभे घोर निराशाने घेर लिया कि अब इस अन्तकालमे मैं महाराजजीके दर्शन नहीं कर सक्त गी। मेरे हाथ-पैर मारे जा चुके थे और शरीर इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया था कि उनतक पहुँचना असम्भव था। मेरा दम घुटने लगा और मैं रोते-रोते वेसुब हो गयी। रातभर मेरी यही दशा रही। उघर दवतरा पहुँचनेपर वाबाको पेचिश हो गयी थी। उस रात्रिमे उन्होंने मेरी अवस्थाका भी अनुभव किया और अस्समात् रात्रिके तीन बजे उठकर देदामईको प्रस्थान कर दिया। यद्यपि दूरके हश्य भी उनके लिये समीपस्थोंके समान ही प्रत्यक्ष होते थे, तथापि उन्होंने भक्तोंसे परोक्षरूपसे यही कहा कि भ्राज स्वप्नमे उस लडकीको मैंने भ्रत्यन्त दुःखी देखा है।

वावाका शरीर उस समय अस्वस्थ था और वह था भी माघ का महीना। श्रतः भक्तोंने प्रार्थना की कि महाराजजी! देदामई जानेपर तो ग्राप समयपर शिवपुरी नहीं पहुँच सकेंगे। पर बाबाने कह दिया, "ग्रब तो महाप्रलय होनेपर भी मैं नहीं एक सक्तेंगा, वह लड़की दु खी है।" जल्दीके कारण श्रापने गङ्गाजीको भी पुल से पार न करके सीचे ही पार किया ग्रीर तेजीसे देदामई पहुँचकर सीघे मेरे ही पास ग्राये ग्रीर मुभे हृदयसे लगा लिया। ग्रव मेरी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा। उस हार्दिक ग्रसन्नताके कारण मेरा स्वास्थ्य भी सुघरने लगा। मैं तो एक दीन-हीन लड़की हूँ। मेरे पास तो विद्या, बुद्धि, भजन, घन किसी भी प्रकारका बल नहीं है। मैंने तो केवल रो-रोकर उन्हें पुकारा था। मेरी उस दीनता-पर ही वे दीनवन्यु रीक्ष गये ग्रीर इतनो दूरसे दीड़ ग्राये।

## प्रेतबाधाकी निवृत्ति

(१)

पुत्रवत्सल माता-पिता जैसे अपने बालककी प्रसन्नताका ध्यान रखते हैं उसी प्रकार अहैतुक कृपासिन्धु महाराजजी मेरे मनको भी बहुत रखते थे। एक बार मैंने कहा था, "वाबा! मुक्ते तो ग्राप दाढ़ी रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तबसे जब कभी आप देदामई आये आपकी दाढ़ी बढी हो होती थी।

एक वार मेरी प्रार्थनापर आप देदामई पधारे। एकादशीका

दिन था। रामायग् सुन्दरकाण्डका पाठ हो रहा था। पाठके बीच से ही आप उठकर छत्तपर चले गये और किसोको भी ऊपर नही आने दिया। आप देरतक सब छतोंपर घूमते रहे। बारह बजेके लगभग नीचे उतरे और जब पाठ समाप्त हो गया तब बोले, "वेटा! अब इन छतोपर कोई भूत नही है। यह सुनकर सब स्तब्ध हो गये। बात यह थी कि उससे एक महीना पहले मेरे वडे भैया कुँ बरजीसे उन छतोपर एक भूतकी कुश्ती हुई थी और वे बडी कठिनतासे बच पाये थे। रात्रिके समय यदि कोई छतपर जाता तो अवश्य कुछ खटका होता था। श्रीमहाराजजीने वहाँसे भूतको कैसे विदा किया, सो तो वे ही जाने, परन्तु उसके पश्चात् फिर कोई खटका नहीं हुआ।

(२)

सन् १६४० में श्रीमहाराजजीकी गुरुपूरिंगमा वृन्दावनमे हुई थी। मैं सब परिवारके सिहत दिल्लीवाली वगीचीमे ठहरी हुई थी। एक दिन सबकी इच्छा हुई कि मन्दिरोके दर्शन करने चला जाय। मुभे ठाकुर छिद्दासिंहने कन्धेपर बैठा लिया। श्रनेकों मन्दिरो के दर्शन करके जब मैं शामको लौट रही थी तो श्रीतमुनिनिवासके समीप श्रानेपर मुभे ऐसा लगा कि कोई मेरा कथा पक्षड़कर लटक गया है। मैंने कहा, "कौन है?" श्रीर पीछे मुडकर देखा तो कोई भी दिखायी नहीं दिया। ऐसा तीन बार हुग्रा। इतनेमें दिल्लीवाली बगीची श्रा गयी श्रीर मैं थक जानेके कारण श्रपने विस्तरपर जाकर लेट गयी।

लेटनेके थोड़ी ही देर पश्चात् एक कीपीनघारी, भयंकर ग्राकृति वाला काला पुरुप दिखायी दिया। उसके वाल बढ़े हुए थे। उसने जोरसे कहा, "देख।" मैंने चीककर उस ग्रोर देखा तो ऐसा जान पड़ा कि उसने खड़े-खडे हो थोड़ा सिर भुकाया है ग्रौर उसके मुँह से खूनकी बारा वह रही है। फिर वह वोला, "दिखाऊँगा तुम्हे!" इतनेहीमें ॐनार।यरा ग्रा गया ग्रौर वह पुरुष अन्तर्धान हो गया। वस, उसी समय मुभे जोरसे ज्वर चढ़ ग्राया ग्रौर उलटी होने लगी। दो उलटी हो जानेपर खूनकी उलटी हुई। फिर तो मुँहसे, नाकसे तथा मल-मूत्रके साथ भी खून निकलने लगा। दशा यहाँतक विगडी कि तीसरे दिन तो कानसे भी रक्त गिरा। वैद्यों की चिकित्सा हो रही थी। तेल ग्रौर पानीकी मालिशकी जाती थी ग्रौर दो दिनमें सन्दल (चन्दनके इत्र) की एक शोशी पिला दी गयी। परन्तु लाभ कुछ न हुग्रा। जव वचनेकी कोई ग्राशा न रही तो श्रोमहाराजजीको सूचना दी गयी।

दिनके ग्यारह बजे वावा ग्राये ग्रीर उन्होने मेरी दशा देखी। हृदयके स्थानपर गड्ढा हो गया था। ऐसा जान पडता था कि कोई कलेजेको चाकूसे काट-काट कर फेक रहा है। ग्रापने ठीक हृदयस्थानपर धीरेसे ग्रपना चरण रखा ग्रीर फिर मस्तंकपर। इसके पश्चात् वोले, "वेटा! कहो, मैं मरूँगी नहीं।" मैंने घीरेसे कहा, "महाराजजी! यह तो ग्राप ही जानें।" तव बोले, "नहीं, तुम कहो कि मैं मरूँगी नहीं, ग्रापको बुलाऊँगी।" इसपर मैंने तीन बार कहा, "मैं मरूँगी नहीं, ग्रापको बुलाऊँगी।"

मुक्तसे इस प्रकार प्रतिज्ञा कराकर ग्राप चले गये। फिर मैं तीन-चार घण्टेतक सोती रही। सोनेसे उठनेपर मेरी उलटियाँ बंद हो गयी श्रीय मुक्ते तरबूज खानेकी इच्छा हुई। यह बात दण्डी-स्वामीजोने जाकर बावासे कही। वे बोले, "ग्ररे बेटा! वह ऐसी चीज मांगती है ? ग्रगहनमें भला तरवूज कहाँ मिलेगा ? देख कल रघुवीर राजपूतानासे दो मतीरे लाया है। उनमेंसे एक होगा। वह ले जा।" वस, मतीरा ग्राया सायंकालतक मैने सब खा लिया। उससे उलटी ग्रीर बुखार दोनो ही निवृत्त हो गये।

दूसरे दिन महाराज फिर आये और वोले, "वेटा ! क्या हाल है ?" मैंने कहा, "अव तो ठीक हूँ 1" तब वोले, "जा, बचा लिया, नहीं तो खा जाता, छोडता नहीं ।" इसके तीन-चार दिन वाद मैंने उस काले और भयंकर पुरुपके खून उगलनेकी बात कही, तब वोले, "वेटा ! वह प्रेत था, मैंने वचा लिया, नहीं तो खा जाता, छोड़ता नहीं ।"

ऐसे दिन्य शक्तिसम्पन्न थे हमारे महाराजजी।

#### घरमें एकान्तवास

मैं पहले कह चुकी हूँ कि एक दीन लड़की समक्षकर श्रीमहा-राजजी मेरा मन बहुत रखते थे। एक बार मैंने प्रार्थना की कि महाराजजी! यद्यपि श्रापके भक्त हमें बहुत प्यारे लगते हैं श्रीर उनकी सेवा करनेमें भी हमें बहुत सुख होता है तथापि हम चाहते हैं कि एकबार श्राप श्रकेले ही पघारें श्रीर हमें श्रापके श्रागमनकी पहलेसे कोई सूचना भी न हो। ऐसा होनेपर हमें बड़ा श्रपूर्व श्रानन्द प्राप्त होगा। मेरी इस प्रार्थनाको श्रापने 'श्रच्छा' कहकर स्वीकार कर लिया।

इसके एक वर्ष परचात् वृन्दावनके श्रीकृष्णाश्रमकी प्रतिष्ठाका महोत्सव होनेपर श्रापने मेरी उस प्रार्थनाको पूर्ण करनेका विचार किया। दिनमें सोहनासे सलाह कर ली श्रीर रात्रिको दो वजे उठ- ř

फर चल दिये। देदामईके पास पहुँचनेपर आप एक बागमें रुक गये और सोहनाको सूचना देनेके लिये भेज दिया। सूचना मिलने पर जितनी देरमे चाय तैयार कराकर भैया मुंशीलाल लेकर वागमें गये उतनेहीमें दो-तीन भक्त आपको हूँ ढते हुए आ पहुँचे। सोहनाने जाकर श्रीमहाराजजीसे कहा कि दो-तोन भक्त आ गये है और दरवाजेपर वंठे है। अब आप कैसे छिपेगे? आप मुस्कराकर चल दिये और दरवाजेके समीप आनेपर थोड़ा-सा घूँघट करके भीतर धुस गये। आपको कोई भी पहचान न सका।

हमारे घरमें बीबी रामकुँ वरिकी एक भजनकुटी है, जिसे हम श्रीमहाराजजीकी कुटी कहते हैं। उसमें श्राप विराजे। पहुँचते ही सब दीपक बुमा दिये गये, जिससे श्रापको कोई पहचान न सके। यहाँसे जब श्राप बाँघपर पधारे थे तो सुननेमें श्राया था कि वहाँ दीपावलीद्वारा श्रापका स्वागत किया गया था श्रीर यहाँ ग्रन्थकार द्वारा स्वागत हुशा! श्राप सीधे वहीं पहुँचे जहाँ में बैठी थी श्रीर बोले, "ले, बेटा! मैं श्रा गया।" मैं तत्क्षरण चरगोंमें गिर पड़ी श्रीर कहने लगी, "प्रभो! मुम्मे न तो भक्ति या ज्ञानका बल है श्रीर न मैं किसी योग्य ही हूँ। तथापि मेरी प्रार्थनापर ध्यान देकर श्राप इतना कष्ट उठाकर दौड़ श्राये!" श्राप चुपचाप सुनते रहे। फिर गमंं जलसे चरगा धोकर श्रापको विश्वाम कराया। पैरोंमे काँटे लग गये थे, उन्हें वीबी रामकुँवरिने निकाला।

जो भक्त श्राये थे उनमें जिरीलीके पं रामप्रसादजी भी थे। वे कहते कि कुटिया देखनेसे मालूम होता है कि इसमें श्रीमहाराजजी है, बीबी रामकुँवरि तुम बता दो। परन्तु श्रीमहाराजजीकी श्राज्ञा नहीं थी, इसलिये उनकी वातका निषेघ कर दिया। तब सब भक्त

कुटियामे आये। वहाँ आप चौकीपर बैठे हुए थे तथापि ऐसी ली की कि उन्हें दिखायी ही नहीं दिये। इस प्रकार आपने तीन वि तक हमारे घरमें एकान्तवास किया। इससे अधिक हमारा सौभा नहीं था, नयोकि बाँधका उत्सव समीप आ गया था। अतः च दिन वहाँको प्रस्थान कर दिया।

#### प्रभुके विधानमें सन्तुष्ट रहो

एक वार ग्रापने मुक्ते ग्राज्ञा दी कि 'दीन दयालु विरद संभार

हरहु नाथ मम संक्ट भारी' इस चीपाईका सम्पुट लगाकर रामाय का पाठ किया करो। में सदा ही रोगी रहती थी, अतः सुक्ते ऐ लगा कि मेरा शारीरिक कष्ट दूर करनेके लिये आप सुक्ते यह सम् वता रहे है। मैने आपसे अपना अभिशाय प्रकट किया तो वो "अरे बेटा! ऐसा नहीं है। देखो, जन्म-मरणके समान और के संकट नहीं है, उस दु:खसे मुक्त होनेके लिये ही यह सम्पुट है।

यह उन दिनोंकी वात है जब मेरी टाँगे मारी जा चुकी थी श्रीमहाराजजी जब देदामई पधारे तब कुछ सुविधा हो गयी थी उस समय ग्रापने कहा था कि इनका इलाज मत कराना, नहीं दूट जायेंगी। परन्तु घरवालोंने उनकी बात न मान कर इला कराया ग्रीर वे सचमुच टूट ही गयीं। इसके पश्चात् जब ग्र श्राये तो बोले, "तू ऐसी ही ग्रच्छी लगती है" ग्रीर यह प्र गाने लगे—

> 'पिय-राजीमें वे राजी है, निंह मानें पिछत-काजी है। सो ठीक, करे जो प्यारा है, हरि-आशिकका मग न्यारा है।।'

उनका श्रभिप्राय यही था कि प्रभुके प्रत्येक मंगलविधानमें प्रसन्न रहना ही भक्तका धर्म है। मुभे प्रसन्न करनेके लिये श्रीमहाराजजी कहाँ रहते थे, "वेटा ? तू अपने हाथ-पाँव मारे जानेका दुख मत मानना ।-अपनेको दुध-मुहाँ वालक समभना। दुध-मुहे बच्चे भला कहा खड़े होकर चलते है ? तू भी अपनेको वैसा ही समभना।"

#### दीनवत्सलता

कर्णवासकी वात है मुभे ज्वर हो जाता था। शरीर सदाका रोगी और क्षीण तो है ही। ग्रतः माताओंने समभ लिया कि मुभे क्षय हो गया है श्रौर वे मुभमे वचने लगीं। उनके व्यवहारमें मेरे प्रति कुछ तिरस्कारका-सा भाव ग्रा गया और कहने लगी कि तू महा-राजजीसे ग्रलग रहा कर, उन्हें छुग्रा मत कर। यदि उन्हें क्षय हो गया तो फिर क्या करेगे? वे मुभे चरणसेवाका भी ग्रवसर नही देती थी। पहले ही स्वयं ग्रागे वैठ जाती। मैं वहुत दु.खी होती, परन्तु कर क्या सकती थी। एक दिन इसी प्रकार ग्रागे बैठकर उन्होंने चरणसेवा ले ली। उस दिन मेरे धैर्यका बाँघ दूट गया। मै घिसट-घिसटकर बाहर चली गयी ग्रौर रोने लगी।

थोड़ी ही देरमें श्रीमहाराजजी व्याकुल होकर बैठ गये ग्रौर बोले, "ग्रोफ ! राजकुँ विर कहाँ है ?" उत्तर मिला, "महाराजजी! रोगिगी है, कही सोयी होगी ।" वे बोले, "नहीं, वह सोयी कहाँ है ?" फिर ग्रावाज देकर कहा, "बेटा राजकुँ विर ! तू कहाँ है ।" मैंने कहा, "महाराज ! मैं यहाँ बैठी हूँ ।" तब बोले, "ग्ररे ! तू वहाँ क्यों चली गयी ?" ग्रब मुभे सच्ची बात कहनी पड़ी । मैं बोलो, "महाराजजी ! माताएँ मुभे क्षयकी रोगी वताती है, मुभसे

घृणा करती हैं श्रीर श्रापसे श्रलग रहनेको कहती हैं।" महाराज बोले, "ग्ररे वेटा ! जिसे तुम्मसे घृणा हो वह स्वयं श्रलग रहे, तू क्यों चली गयी ?" श्रव मुभमें साहस श्रा गया । मैं समीप चली गयी श्रीर वोली, "महाराज ! ये मुभो श्रापकी चरणसेवा भी नहीं मिलने देती।" इसपर श्रापने कहा, "श्रच्छा, श्राजसे एक चरण तेरा है। उसे दूसरा कोई नहीं छू सकेगा। जिसे सेवा करनी हो वह दूसरे चरणकी करें।"

में समीप तो पहुँच ही गयी थी। श्रीमहाराजजीने दायें चरण से मेरे सिरको दवाया श्रीर में गिर गयी। फिर उस चरणका श्राँगूठा मुँहमें ले वस्त्रसे ढाँपकर चूसने लगी। चूसते-चूसते जब तन्द्रा-सी श्रा जानेके कारण में ढीली पड़ जाती तो वे श्रपना श्राँगूठा मुँहमें दवा देते श्रीर कहते, "ले, पी।" इसके पश्चात् जब फिर ढीली पड़ती तो पुनः श्राँगूठा दवाकर कहते, "ले, पी।" ऐसा ही रोज कहते। मुक्त दीन-हीन लड़कीपर उन्होंने श्रपने श्रत्यन्त श्रन्तरंग भक्तोकी उपेक्षा करके ऐसी कृपा की। उनकी इस दोनवत्सलताको क्या में जीवनमें कभी भूल सकती हूँ?

ऐसे वात्सल्यनिधि थे हमारे श्रीमहाराजजी ।

## श्रीहरिशंकरजी देदामई (अलीगढ़)

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीकी लीलाग्रोंका अनुभव कोई भाग्य-शाली भिक्तपूर्ण हृदय ही कर सकता है। मेरा हृदय तो बहुत कलुषित ग्रीर भावजून्य है। मैने सतोंके मुखसे सुना है कि वे महान् ग्रात्मा थे ग्रीर इतने महान् थे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे हमारे पुण्यके प्रभावसे संसारमे ग्राये थे ग्रीर ग्रव हमारे ही दुर्भाग्यसे ग्रन्तर्धान हो गये। उनके तत्त्वको जाननेकी शक्ति किसमे है?

जिस समय मुक्ते उनके प्रथम दर्शन हुए मैं चौदह वर्षका बालक था और दसवीं कक्षा में पढ़ता था। पिताजीका एकमात्र पुत्र होनेके कारण मुक्तपर उनका लाड़-प्यार अधिक था। इस-िलये वहुत फैशनसे रहता था। उस समय महात्माओं के विषयमें में इतना ही जानता था कि वे भीख मांगते है और कुछ चमत्कार जानते हैं। श्रीमहाराजजी बुलन्दशहर पथारे थे। उनके दर्शनों की वड़ी धूम थी। चमत्कार देखनेके लोभसे में भी उनके पास जा पहुँचा। जिस समय में उनके दर्शन कर रहा था उन्होंने मेरी ध्रोर दृष्टिपात किया। उस एक ही दृष्टिने मेरी ऐसी विचित्र अवस्था कर दी जिसका मुक्ते आज भी आक्ष्य है। मैं अकारण ही रोने लगा और बहुत जोरसे रोया। अपनेको बहुत रोकता, परन्तु ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बलात् रुला रहा है। तव उन्होंने उठाकर मुक्ते हृदयसे लगा लिया। फिर तो मैं मन्त्रमुग्ध-सा हुआ दिनभर उनके पीछे- घूमता रहा। उनकी दृष्ट और उनके स्पर्शमें एक विचित्र

शक्ति थी। उस प्रथम दर्शनसे मुमे सबसे बड़ा लाभ यह हुम्रा कि
मैं उनका हो गया। यद्यपि मैं इस योग्य हूँ नही। श्रीमहाराजजीमें
यह एक विचित्रता थो कि उनके सब भक्त ग्रपने-मपने ऊपर ही
उनकी सबसे ग्रधिक कुपा समभते थे। उनका सबसे ग्रधिक स्नेह
प्रत्येक भक्तको ग्रपनेपर ही जान पडता था। उनमे ऐसा ग्राकर्षण
था कि चारों ग्रोर से भक्तों की टोली उनकी ग्रोर खिचो चली ग्राती
थो। उनका दर्शन करके सभी ग्रपना ग्रहोभाग्य मानते थे। उनके
दरवारमे सर्वदा दोनका ग्रादर था। वे किसीको दु खी नहीं कर
सकते थे—

'तवके शिव सबके हिनकारी, सुख-दुख मिरस प्रश्नसा-गारी ।।'
एकवार श्रीराजकु विरिजीने श्रीमहाराजजीसे कहा था कि
यद्यपि हम जानते है कि ग्राप ग्रत्यन्त महान् हैं ग्रीर ग्रापके पास
हमें सुख भी वहुत मिलता है तो भी हम ग्रापकी समीपता छोड़कर
घर चले जाते है। तब श्रीमहाराजजीने कहा था, "वेटा! हमें
पीछे जानोगे।" सो ठीक ही है, वास्तवमें हम उन्हे जान
नहीं पाये।

नीचे कुछ घटनाएँ लिखता हूँ—
(१)

श्रीमहाराजजी समय-समयपर किस विचित्र हुक्ति हम लोगों की रक्षा किया करते थे उसकी एक घटना मुफे स्मरण ग्राती है। कर्णवासकी वात है, एक दिन सायंकालमें कीर्तन हो रहा था। उस दिन सूर्यास्त होते ही मेरे पेटमें दर्द होने लगा ग्रीर ग्रव वह असहा हो गया। जब वैठना किन हो गया तो मैं कीर्तनसे उठकर ग्रपने ग्रासनपर लेटनेके लिये चल दिया। थोड़ी दूर जाने

पर मुक्ते ऐसा लगा कि श्रीमहाराजजी मेरे सामने श्राकर खड़े हो गये है श्रीर मुक्ते श्रागे बढनेसे रोक रहे है। मैं लौटकर फिर कीर्तन-में श्रा बैठा श्रीर वहाँ श्रीमहाराजजीको श्रपने स्थानपर विराजमान देखा। घीरे-घीरे मेरा उदरजूल शान्त हो गया। कीर्तन समाप्त होनेपर मालूम हुग्रा कि मेरे श्रासनपर किसी को काले सॉपने डस लिया है श्रीर वह श्रचेत श्रवस्थामें पड़ा है। श्रीमहाराजजी तुरन्त वहाँ पहुँचे श्रीर उसके सिरपर हाथ फिराते हुए बोले, बेटा! तू ठीक है, सर्प कहाँ है?" सर्प वहाँसे जा चुका था। रोगी का उपचार हुश्रा घीरे-घीरे वह स्वस्थ हो गया।

#### (२)

एकवार बुलन्दशहरमें पिताजीने किसी यात्राके खर्चके लिये वैकसे दो सौ रुपये निकाले ग्रौर लाकर वक्समे रख दिये । पीछेसे मेरे चचेरे भाईने दूसरी ताली लगाकर वे रुपये निकाल लिये । ठीक समयपर जब पिताजीने वक्स खोला तो रुपये न मिलनेपर वे बहुत घबड़ाये । मै ऊपर श्रीमहाराजजीके चित्रपटका पूजन कर रहा था । मुभे बहिनने इपकी सूचना दी तो में पूजन ग्रधूरा छोड़-कर चला ग्राया । परन्तु रुपये नहीं मिले । बड़ी ग्रापत्ति रहीं । इस विक्षेपके कारण दूसरे दिन मैं श्रीमहाराजजीके पास चला ग्राया । पहुँचते ही ग्राप कहने लगे, ''बेटा ! ग्रुरु ग्रौर भगवानकी पूजामे जल्दबाजी नहीं करते । रुपये खो गये तो क्या हुग्रा ? बड़े-वड़े विघ्न ग्रावें तव भी पूजा नहीं छोड़नी चाहिये।'' फिर हँस-कर बोले, ''यदि पूजन पूरा कर लेता तो रुपये मिल जाते।'' मुभे बहुत लज्जा ग्रायी । बादमे मेरे चचेरे भाईने वे रुपये बता दिये।

#### (३)

एक वार श्रीमहाराजजी रामघाटमें थे। पूर्णिमाका दिन था।
मै सन्ध्याके समय किसी बातसे दु, खी होकर श्रकेला नहरके किनारे
जाकर रोने लगा। कीर्तनका समय हो गया। मै श्राया श्रीर चुपचापदूर वैठ गया। कीर्तन समाप्त होनेपर श्राप स्वयं ही कहने लगे,
"जो कोई पूर्णिमाके सन्ध्या समय रोता है उसे एक महीनातक
रोना पड़ता हैं।" मै सब समस गया। इस प्रकार वे संकेतमे ही
वात भी समक्षा देते थे श्रीर रहस्य भो नहीं खुलने देते थे।

#### (8)

श्रीवृन्दावन-ग्राश्रमके प्रतिष्ठामहोत्सवमे मुभे जूतोंकी रक्षा के विभागमें रखा गया था। एक दिन मेरे मनमे यह संकल्प हुग्रा कि श्रीमहाराजजी ग्रपनो चरणपादुकाएँ मेरे पास रख जाते। थोडी ही देरमे ग्राप मेरे पास श्राये श्रीर बोले, ''ले वेटा! हमारी चट्टी रख ले, खो न जायें।'' वे ऐसे लोलामय थे।

मैं उनकी कृपासे ही ग्राज यथासाध्य उनकी ग्राज्ञाका पालन कर रहा हूँ । वे प्रभु मुक्तपर सदव प्रसन्न रहें—यही प्रार्थना है। उनकी चरण्छिल मेरे मस्तकपर लगो रहे ग्रीर वे मुक्ते ग्रपने मक्तोंकी जूतियोंकी सेवाका ग्रवसर प्रदान करते रहें।



# भक्त सोहना; देदामई ( अलीगढ़ )

यद्यपि श्रीरद्वासजीके कुल्मे जन्म लेनेके कारण में किसी योग्य नही हैं, तथापि श्रीमहाराजजी की मुभ्पर श्री शहैतुकी कृपा श्री। वे जैसे अपने अन्यान्य अक्तोके लीकिका श्रीर पारमाश्रिक हितका ध्याच रखते थे उसी श्रकार मुभपर भी कृपा करते थे। भोजनके समय जैसे अन्य भक्तोंको याद करके बुला लेते थे वैसे ही मुभे भी कभी नही भूलते थे।

### भक्त-वत्सलता

रामघाटमें मेरे लिये आजा थी कि श्रीरामायगाजीका एक दोहा अर्थात एक दोहा और दूसरे दोहेतककी चौपाइयाँ दिनमें याद करके रात्रिको श्यमके समय श्रीमहाराजजीको सुनाया कर् । जब आप रात्रिमें मुक्ते दोहा सुनानेकी आजा देते तो भक्तग्रण समक जाते कि श्रयनका समय हो गया है श्रीर प्रणाम करके चलने जुगते । एक दिन आपने मुक्ते दोहा सुनानेकी आजा नहीं दी । मैं उदास मनसे उठकर चला गया । श्रपना कोई अपराध याद नहीं श्रा रहा था। जिसके कारण यह दण्ड मिला हो । दूसरी रात्रिको भी मेरी याद नहीं हुई । अब तो मै अधीर हो गया और एक पेडके नोचे जाकर रोने लगा । रात्रिके दो बजे आपने मास्ट्रर मुश्लीलाल जीको भेजकर मुक्ते बुलाया और बोले, "बेटा नहीं आयी। अभी दोहा सुना ।" मैंने सुनाया, इसलिये मुक्ते नीव नहीं आयी। अभी दोहा सुना ।" मैंने

उसी समय दोहे सुनाये तव श्रीमहाराजजीने विश्राम किया। मैं प्रभुकी ऐसी भक्तवत्सलता देखकर गद्गद हो गया।

#### प्रमादका पुरस्कार

एक वार रामघाटमें कोई वड़ा भण्डारा हो रहा था। श्रीमहा-राजजीने मुक्ते चील, कौए श्रीर कुत्ते हटानेकी सेवा सौपी हुई थी। मैं वहुत हटाता, तो भी एक-दो कुत्ते श्रा ही जाते थे। कुत्तोंको देखकर श्रापने एक डण्डा उठाया श्रीर मुक्ते मारनेके लिये दौड़े। मैं भाग गया। तव श्राप हँसने लगे। उनके मनमे क्रोध तो कभी श्राता ही नही था। श्रपने गरणागतोंके साथ कभी-कभी वे ऐसे ही खेल किया करते थे। पीछे मैं वहुत पछताया कि यदि श्रीमहाराजजीका डंडा लग जाता तो बहुत श्रच्छा होता।

उस दिन ग्रापने मुभे कुछ प्रसाद नहीं दिया। सायंकालमें पं॰ खूबीरामंजीके द्वारा प्रसाद मेजा। मेरा नियम या कि जवतक श्रीमहाराजजी बुलाकर ग्रपने करकमलोसे स्वयं नहीं देते थे तवतक में प्रसाद नहीं लेता या। वे प्रायः नित्य ही मेरी इस लालसाको पूर्ण करते थे। ग्राज उन्होंने स्वयं नहीं दिया इसिलये मैंने प्रसाद लेना ग्रस्वीकार कर दिया। पिण्डतजी प्रसाद लेकर लौट गये। श्रीमहाराजजीने उन्हें दुवारा मेजा, तव भी मैंने मना कर दिया। तव ग्रापने मुभे बुलाकर महाप्रसाद दिया ग्रीर पहले महाप्रसादको ग्रस्वीकार करनेके दण्डस्वरूप वत्तीस लड्डू एक जगह बैठकर खाने के लिये दिये। मैं खान सका। दूमरे दिन मेरे पैरोमें फोड़े निकल ग्राये ग्रीर उनसे पीव वहने लगा। पीडाके कारण चलना भी कठिन हो गया। मैंने श्रीमहाराजजोको ग्रपनी दशा वतायी। ग्राप

बोले, "यह महाप्रसादके तिरस्कारका फल है।" तब मैं रोने लगा श्रीर क्षमायाचना की। श्रीमहाराजजी प्रसन्न हो गये श्रीर फिर घीरे-घीरे फोड़े श्रच्छे हो गये।

#### मै ही साथी

श्रीमहाराजजी जब एक स्थानसे ग्रन्थत्र जाते तो कभी तो ग्रमेले ही चल देते श्रीर कभी ग्रनेको भक्ताको साथ ले जाते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी एक ही बडभागी भक्तको साथ ले लेते। मेरे मनमे वडी ल लसा थी कि क्या मुभे भी श्रकेले ही उनके साथ रहनेका सौभाग्य प्राप्त होगा? क्या कभी मैं भी ग्रकेले में उनकी चरणसेवा कर सक्रांग? यद्यपि इस उच्चतर सेवाका ग्रिवकारी मैं किसी प्रकार नहीं था, तथापि मनमें ऐसी ग्रभिलाषा तो मुभे भी होती ही थी। फिर यह भी सोचता कि यह बात तेरे लिये ग्रसम्भव है। भला, ऐसा सौभाग्य तुभे कैसे प्राप्त हो सकता है? परन्तु वे ग्रन्तयामी प्रभु मेरे मनकी बात जान गये ग्रीर उन्होंने उसे पूर्ण करनेका सुग्रवसर भी निकाल लिया।

एक-बार श्रीराजकुँ विरिजीने महाराजसे प्रार्थना की थी कि कभी श्राप पहले-से सूचना विना दिये श्रकस्मात् श्रकेले ही हमारे यहाँ पद्मारनेकी कृपा करे। श्रीमहाराजजीने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। श्रीवृन्दावनके श्राश्रमकी प्रतिष्ठाका महोत्सव समाप्त हो जानेपर एक दिन श्रापने मुक्तसे कहा कि श्राज रातको चलेगे। बस, रातको दो बजे श्राप उठे श्रीर चल दिये। मैं तो सोया ही रह गया। ऋषिजीकी नीद खुल गयी श्रीर वे श्रापके पीछे-पीछे चलने लगे। उन्हें बहकानेके लिये श्राप बोले, "जा, जल ले आ,

शोच जा रहा हूँ। " श्राप इतनेमें बहुत दूर निकल गये। जब देर तक प्रतीक्षा करनेपर भी श्राप न लौटे तो भक्तोंमे हलचल मच गयी। तब मेरी नीद खुली। मैं सब भक्तोंसे बचकर सीधा मथुरांकी श्रोर दौड़ा। परन्तु श्रीमहाराजजीको जबर हो गया था, इसलिये वे रास्तेसे हटकर एक भाड़ीमें लेट गये थे। श्रतः मथुरातक जानेपर भी मुझे वे न मिले। मथुरामें सिपाहियोंने मेरी घवड़ायी-सी श्राकृति देखकर चोर समभा श्रीर मुझे रोक लिया। परन्तु फिर मेरे पास श्रीमहाराजजीका चित्र देखकर श्रीर मुझसे रामायगाकी कुँछ चौपाइयाँ सुनकर उन्होंने छोड़ दिया। मुझे विश्वास था कि श्रोमहाराजजीन श्रभी यमुनाका पुल पार नहीं किया होगा, श्रतः मैं पुलपर पहुँचकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा।

थोड़ों देर प्रमात आप वगलमें चिट्टियाँ दवाये और कपड़ों में कमण्डलु छिपाये ग्राते दिखायी दिये । मुफे देखकर ग्राप्ते चिट्टियाँ निकाल दीं ग्रोर मैंने उन्हें उठा लिया । वहां से ग्राप रेलकी पटरी पर चलने लगे । एक गांव ग्रानेपर ग्राप कुछ महा मांग लाये । स्वयं पिया ग्रीर मुफे भी पिलाया । फिर एक दूसरा गांव ग्राया । वहां ग्रापके विषयमें लोगोमें परस्पर विवाद होने लगा । कुछ लोग कहते थे कि ये उड़ियावावा हैं ग्रीर कुछका मत इसके विरुद्ध था । वे कहते थे, "ग्रजी ! कल ही तो हम उन्हें वृत्दावनमें छोड़ ग्राये हैं । ग्रभी तो उनका उत्सव भी समाप्त नहीं हुग्रा । वे यहां कहां से ग्रा जायेंगे ?" जब ग्रापसमें वे एक निश्चयपर नहीं पहुँच सके तम उन्होने ग्रापसे ही पूछा, "महाराजजी ! ग्राप क्या उड़ियावावाजी हैं ?" ग्राप बोले, "नहीं बेटा ! में उड़ियावावा नहीं हूँ, उनका तो वड़ा वैभव है ।" इस उत्तरसे वे फिर सन्देहमें पड़ गये । तब

उन्होने बड़ी नम्रतासे मुक्तसे पूछा । मैने जो सच्ची वात थी स्पष्ट कह दी ।

श्रव तो गापका खूब सत्कार होने लगा श्रौर सब लोग रकने की प्रार्थना करने लगे। रात्रिको ग्रापने वही विश्राम किया। फिर सबेरे चार वजे वहाँसे चले श्रौर उसी दिन रात्रिके समय देदामई पहुँच गये। इस प्रकार कुछ काल के लिये मुक्त ग्रधमको भी श्रपने एकान्त सहवासका सुश्रवसर देकर श्रापने श्रपनी श्रहैतुकी भक्त-वरसलता प्रमाणित कर दी।

. :)



# शुद्धिपत्र

| वृष्ठ | पंक्ति      | श्रशुद्ध        | गुद्ध          |
|-------|-------------|-----------------|----------------|
| 5     | 3           | में प्रारम्भमे  | प्रारम्भमें    |
| १०    | 99          | चोरीक           | चोरीका         |
| १२    | १२          | हुमा भव         | हुआ। अब        |
| १३    | 87          | मनमें           | मतमें          |
| १६    | 8           | कहा। "कुछ       | नहा, "कुछ      |
| 38    | Ę           | विहोजी          | विद्वीजी       |
| २१    | टिप्पग्री १ | सीभरि           | सौभिष          |
| 27    | " 8         | कहा             | कहा-]          |
| २७    | X           | मांसं निलयं     | मांसं विलयं    |
| 22    | 99          | प्रमृति         | प्रभृति        |
| ३१    | १०          | <b>घृहस्थी</b>  | गृहस्थी        |
| ३२    | २१          | कृष्णनन्दजी     | कृष्णानन्दजी   |
| ३६    | २२          | <b>उ</b> त्हें  | उन्हें         |
| ३८    | १८          | कुरुक्षेक्ष     | कुरुक्षेत्र    |
| ४२    | X           | खण्ड            | खण्ड           |
| ४२    | ११          | उड़्गली         | श्रङ्गु ली     |
| ४४    | ३           | श्रीमद्भागदत्त  | श्रीमङ्गागवत   |
| "     | 80          | क्षरामयि        | क्षग्मिप       |
| ४६    | ११          | प्रोक्तान्तृगां | प्रोक्ता नृगां |

|       |             | ( 7 )             |                       |   |
|-------|-------------|-------------------|-----------------------|---|
| वृष्ठ | पंक्ति      | श्रशुद्ध          | गुद्ध                 |   |
| ४६    | टिप्पग्री ४ | जिसका             | जु <u>न्</u><br>जिनका |   |
| ४७    | १४          | श्रध्यत्मवेत्ता   | श्रध्यात्मवेत्ता      |   |
| "     | १्र         | हुशा              | हुश्रा                |   |
| 77    | १५          | भावोत्पन्न        | भावापन्न              |   |
| 38    | २०          | वावाको            | वाबाकी                |   |
| ५२    | 3           | मैरे              | मेर <u>े</u>          |   |
| ሂሄ    | 3           | व्यावहार          | व्यवहार               |   |
| ६०    | २           | पण्डरपुर          | पण्डरपुर              |   |
| ७३    | १०          | व्यभक्ति          | व्यनक्ति              |   |
| 33    | १६          | -च्छॐसभाः         | -च्छ्रसमाः            |   |
| १०२   | १५          | <b>मिष्ठा</b> ञ्च | <b>मिष्टा</b> न्न     |   |
| ३०१   | १३          | वाबाका            | वावाको                |   |
| ११३   | २           | श्रीमहाराजी       | श्रीमहाराजजी          |   |
| ११८   | १६          | श्रापने श्रापने   | श्रापने               | • |
| १२०   | Ę           | पुज्यपाद          | पूज्यपाद'             |   |
| १२१   | १३          | श्रपने            | श्रापने               |   |
| "     | १४          | श्रापने           | श्रपने                |   |
| ? ? ? | 5           | सुनाया            | सुनाया ।              |   |
| "     | २०          | जिन               | जिस                   |   |
| 273   | ς.          | श्रत्मा           | आत्मा                 |   |
| १२४   | ३ ,         | मवन्ति            | भवन्ति                |   |
| १२४   | ¥           | उनके              | उसके                  |   |
| १२६   | २०          | करा               | करो                   |   |

| वृष्ठ | पंक्ति   | <b>अ</b> शुद्ध <i>े</i> | गुद्ध            |
|-------|----------|-------------------------|------------------|
| 358   | 28       | चाहिये।                 | ं चाहिये।"       |
| १३०   | 87       | कि कि                   | कि               |
| 27    | 38       | बोले देख                | बोले, "देख,      |
| १३६   | १४,१६,२१ | स्वराज                  | स्वराज्य         |
| १४१   | ø        | श्रेष्टतम्              | श्रन्थतम         |
| १४२   | 3        | तर्कसमान                | तर्कसम्मत        |
| 848   | 5        | सबसे⁻                   | जो सबसे          |
| 22    | ग्रन्तिम | भगवद्भिमुख              | भगवदभिमुख र      |
| १५६   | હ        | तो मैं                  | में तो           |
| १५७   | . Е      | <b>जागृत</b>            | जागृति 🧻         |
| ३५६   | Ę        | किशोरीताल               | <b>किशोरीलाल</b> |
| 77    | ও        | नित्यक्रम               | नित्यकर्म -      |
| १६१   | ą        | बहुत                    | वहुत लोग         |
| 77    | Z        | लगते                    | लगता             |
| १६३   | १७       | दर्शनमें                | दर्शनमें ही 🕝    |
| १६५   | १        | हम हम                   | हम"              |
| १७२   | '१२      | काटे                    | काटें            |
| १९४   | , 88     | घी                      | थी 🔭             |
| २०३   | १७       | प्रतिष्ठाहं—            | प्रतिष्ठाह्— ,,  |
| २१०   | 5        | मिट्टीका एक पात्र       | मिट्टी का पात्र, |
| २१६   | ११       | एका                     | एक               |
| २१७   | ६        | दुगंंग                  | दुर्गुं स        |
| २२४   | १५       | रोमञ्चित                | रोमाश्चित        |
|       |          |                         |                  |

| पृष्ठ | पंक्ति     | ' श्रशुद्ध   | शुद्धः , ! '     |
|-------|------------|--------------|------------------|
| २२४   | 801        | ग्रावश्क     | भ्रावश्यक        |
| n (   | १६         | कालीरात्रि   | कालरात्रि        |
| 27    | १७         | प्रग्तारनिहर | प्रगतारतिहर      |
| "     | २२         | तत ,         | मत ,             |
| २२८   | १०         | इसके ,       | इनके             |
| २३१   | १३         | एनिया        | एनिमा •          |
| २३७   | श्रन्तिम   | बनती ,       | वनी              |
| २३८   | 3          | उपेक्षा      | <b>अपेक्षा</b> , |
| "     | 88         | गोपिता ॥     | गोपिता ॥ 🛞 🔻     |
| २४०   | . 8        | प्रतिपादक    | प्रतिपादन ,      |
| २४३   | २०         | लालाको       | लालाकी (         |
| २५६   | ¥          | गता          | गया .            |
| २५५   | 8X         | कसे एकते। का | ई कैसे रकते। कोई |
| २६४   | १७         | श्रद्धा ,    | जैसी श्रद्धा     |
| २६९   | २२ '       | यहाँ 🕕       | यह '             |
| २७५   | २          | ले लेता      | लेता '           |
| १५५   | ं२२        | जैसे—        | जैसे- ' ' '      |
| १८७   | २४         | मुभौ ।       | मुभे ,           |
| ७३१   | ११-१२      | सन्तोष-चित्त | सन्तोचित         |
| ०३    | 8 .        | जैसा         | जैसी , ं         |
| ,,    | <b>9</b> : | थेभुग्रद्    | थे। ः            |
| ox    | 28         | करने .       | करनेके           |
| ११    | 8          | एक एक        | एक               |
|       |            |              | •                |

| वृष्ठ | पंक्ति | <b>ग्र</b> शुद्ध | शुद्ध          |
|-------|--------|------------------|----------------|
| ३११   | 3      | घनिष्ट           | घनिष्ठ         |
| ३१६   | २४     | विपरीत ।         | विपरीत हुग्रा। |
| ३१५   | ¥      | उनका             | उनकी           |
| ३२३   | 5      | थी               | ं थीं          |
| ३२६   | १६     | नही              | वहीं           |
| 388   | ą      | मेने             | मैने           |
| ३४४   | 8      | शास्त्र          | शस्त्र         |
| "     | १६     | कृत्तिकाये       | कृत्तिकाभे     |
| ३५७   | १६     | शास्त्र          | शस्त्र         |
| ३५८   | १८     | ग्राशाकी         | ग्राशा की      |
| ३६०   | 3      | देखकर            | देकर           |
| "     | १०     | मे               | मैं            |
| ३६४   | 8      | लिनीजा गृति      | लिनी जागृति    |
| ३८६   | 38     | कहाँ             | कहा            |
| 838   | 3      | मेरे।            | । मेरे         |
| ३९६   | 80     | न। हो            | न हो।          |
| 800   | 20%    | संगृहिएगी        | संग्रहग्री     |
| 808   | ₹,₹    | 12               | "              |
| ,४०६  | Ę      | ग्रार            | श्रीर          |
| ४१३   | 5      | नन्द्रियाणि      | नेन्द्रियाणि   |
| ४३२   | १६     | सदव              | सदैव           |

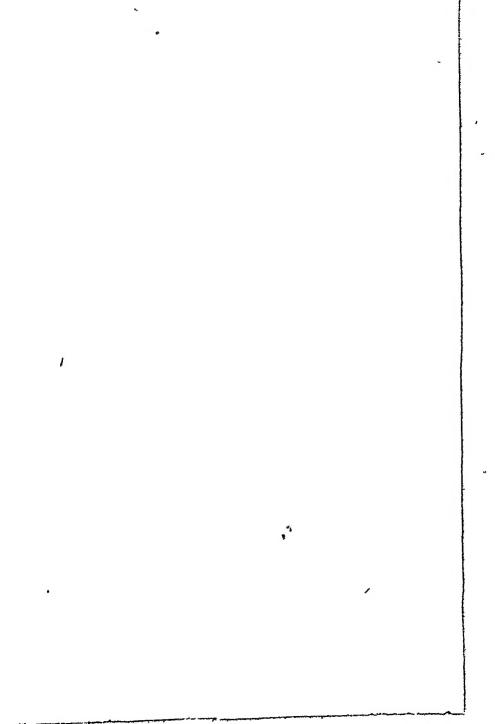